# समप्ण पत्तर

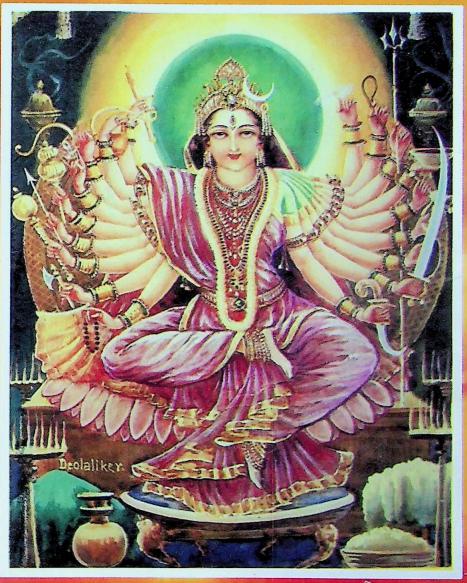

डॉ० बंसी लाल शर्मा

CC-0. Dogri Sanstha, Jammu. Digitized by eGangotri

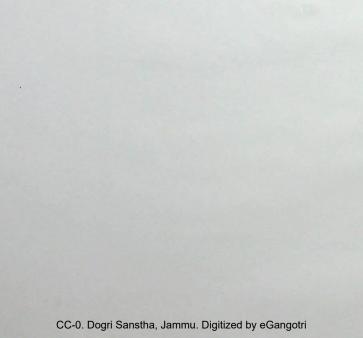

# समर्पण पत्तर

(कविता-संग्रैह्)

## डॉ० बंसी लाल शर्मा

#### प्रकाशक

#### अंजु प्रकाशन

संतरा मोड़ (पौनी चक), पो॰ ऑ॰ अकलपुर जम्मू (जे. एण्ड के.) फोन-94197-89332

#### SAMARPAN PATTAR

(Kavita Sangreh) by

DR. BANSI LAL SHARMA

आर्थक सहायता गित्तै लेखक जम्मू-कश्मीर कल्चरल अकैडमी दा धन्नवादी ऐ। इस पोथी दियें किमयें-नुट्टियें दा लेखक आपूं जिम्मेवार ऐ। इस कन्नै अकैडमी दा कोई सरोकार नेईं।

> कॉपी राइट लेखक कोल

प्रकाशन ब'रा 2018

\*

मुल्ल पाठकें ताईं मुफ्त

> पैह्ली बारी 500

प्रकाशक अंज् प्रकाशन

जम्मू (जे. एण्ड के.) फोन 0191–2650811 मो०–94197–89332

मुद्रक क्लासिक प्रिंटर्ज

बाड़ी ब्राह्मणां, जम्मू - 181133 Mob.: 94191-49293

#### समर्पण

मां सीता राधा पार्वती, काली मां लक्ष्मी सरस्वती। जो मां ने रूप बनाए दे, सारे जिस बिच समाए दे। जो मां सभनें दा मालक ऐ, स्त्रिश्टी दी जेहड़ी पालक ऐ। दिंदी धन-दौलत बरकत ऐ, कृति उसगी एह समर्पत ऐ।

#### अपनी गल्ल

प्रस्तुत कृति च लिखी गेदियां लगभग सब्भै किवतां आदि शिक्त जगदम्बा दे प्रिति श्रद्धा रूपी फुल्लें दे समर्पण-भाव गी गै व्यक्त करियां न। असला च इ'ये शिक्त साकार ते स्थूल ब्रह्माण्ड-पिण्ड दा रूप धारण करदी ऐ ते पही परमात्मा पुरूषोत्तम जीव रूप च होइये समूलचे जगत् दे प्राणियें च प्रवेश किरये महा सरस्वती, महालक्ष्मी ते महाकाली दे रूपे च क्रमशा ब्रह्मा, विश्णु ते महेश गी शिक्त प्रदान करदे होई समें-समें उप्पर स्त्रिश्टी दी रचना, पालना ते खीर च संहार किरये स्त्रिश्टी दी लीला सम्पन्न करदी ऐ। इस आदि शिक्त दी मैह्मा अपरम्पार ऐ। इस करी अध्ययन दी सुविधा आस्तै, मर्म आहले ते रहस्यात्मक ते दार्शिनिक विशे गी स्पश्ट करने आस्तै, जां पही गैहन तथ्य आहले विशे गी सौखा बनाने आस्ते केई किस्म दियें कथाएं द्वारा प्रस्तुत कीता गेदा ऐ। इस सूखम ते गम्भीर दर्शन आहले विशे गी श्रीमद्, भगवद् गीता दे चौहदमें ध्याऽ च बड़े सरल ढंगै नै अभिव्यक्त कीता गेदा ऐ। इस ध्याऽ दा चौथा श्लोक इस चाल्ली ऐ-

> ''सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म मतद्योनिरहं बीज प्रदः पिता।।''

अर्थात् एह् द्रिश्टी गोचर स्थूल प्रकृति उस परम पिता परमेश्वर दी योनि ऐ जिस च ईश्वर जीवात्मा रूपी बीऽ पांदा ऐ। इस करी इस विचारानुसार ईश्वर गै सारे जगत् दा पिता ऐ ते प्रकृति गै जगत् जननी मां ऐ। पर सूखमता कन्नै विचार करने उप्पर एह तथ्य होर स्पश्ट होई जंदा ऐ, जिस कन्नै जड़-चेतन, प्रकृति-पुरश, जगत् जननी ते जगत् पिता आह्ला विचार होर मता स्पश्ट होई जंदा ऐ। कीजे कु'न, कि'यां ते कुसी योनि मन्नियै जीव रूपी बीऽ पांदा ऐ, जिसलै उस अद्वैत आदि शक्ति दे अलावा होर कोई बी नेई ऐ, द्वैत भाव आह्ली गल्ल गै नेई लभदी उसलै जगत् माता ते जगत् पिता आहले द्वैतभाव दा सुआल गै पैदा नेई होई सकदा। कीजे कदें जेकर द्वैत भाव आहले विचार गी मन्नी लैता जा तां पही:-

#### ''त्वमेव माता च पिता त्वमेव''

आह्ली उक्ति बी कदें सार्थक नेईं होंदी। असला च इक्कै आदि शिक्ति मां-प्यो दे रूपै च होइयै चराचर जगत् च विराजमान ऐ। इ'ये शिक्त वैश्णवी साकार रूपै च राधा, सीता, पार्वती आदि ऐ। इन्ना गै नेईं बल्के ''दुर्गा सप्तशती'' दे ''शतनाम'' स्तोत्रानुसार इ'ये आदि शिक्त देव माता बी ऐ तां गै सती अनुसूइया दे रूप च इस आदि शिक्त वैश्णवी अग्गे ब्रह्मा, विश्नु ते महेश बी बच्चे बिनये दुद्ध पीने गी रोंदे तड़फदे नजरी औंदे न। असला च इ'ये आदि शिक्त वैश्णवी गै ब्रह्म चारणी, चन्द्र घंटा, कूष्मांडा, स्कंध माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी ते सिद्धि दात्री इ'नें न'वें रूपें गी सबेटिये चलने करी नवदुर्गा दे रूप च आइये ठारां भुजी वैष्णवी दे भव्य रूप-सरूप च विराजमान ऐ जेहदे प्रति मेरियां सब्भे श्रद्धायुक्त किततां समर्पत न ; जेहदा रूप-सरूप अपने अन्दर करोड़ां चन्न-सूरज समेटिये उंदी लोऽ गी पोथी दे बाहरू सिरलेख आहले मुक्ख सफे उप्पर खलारदे होई कृति दी खूबसूरती गी चार चन्न लाऽ करदा ऐ।

## तरतीब

|     | सिरलेख                | सफा नं. |
|-----|-----------------------|---------|
| 1.  | इक मां दा स्हारा      | 9-11    |
| 2.  | मायावी राकश           | 12-14   |
| 3.  | प्यार दी हद           | 15-16   |
| 4.  | लफ्जें दी भिक्ख       | 17-18   |
| 5.  | सुक्खन                | 19-20   |
| 6.  | अहंकार दी कंध         | 21-22   |
| 7.  | खीरी कामना            | 23-25   |
| 8.  | मां कन्नै संवाद       | 26-28   |
| 9.  | पैह्ला रूप-शैल पुत्री | 29      |
| 10. | मन मंदर होऐ           | 30-33   |
| 11. | मां दा निग्घ          | 34-36   |
| 12. | मां दा दीदार          | 37-40   |
| 13. | दूआ रूप-ब्रह्म चारिणी | 41-42   |
| 14. | दर्शनें दी भिक्खेआ    | 43-44   |
| 15. | प्यार दी खमारी        | 45-47   |
| 16. | मां स्हारा दे         | 48-50   |
| 17. | त्रीआ रूप-चन्द्र घंटा | 51-52   |
| 18. | मां चरणें च वास       | 53-55   |

| 19. अनन्य शक्ति             | 56-58   |
|-----------------------------|---------|
| 20. चौथा रूप-कूष्मांडा      | 59-60   |
| 21. कर्णाधार मैया           | 61-63   |
| 22. मां दा संग              | 64-65   |
| 23. दया दी भिक्ख            | 66-67   |
| 24. पञमां रूप-स्कंद माता    | 68-69   |
| 25. मां आदि शक्ति गंगा      | 70-71   |
| 26. दाती मां                | 72-74   |
| 27. समर्पण पत्तर            | 75-78   |
| 28. छेमां रूप-कात्यायणी     | 79-81   |
| 29. मां दी लीला             | 82-85   |
| 30. शक्ति रूपा              | 86-91   |
| 31. जग्ग जननी               | 92-94   |
| 32. सतमां रूप-काल रात्रि    | 95-96   |
| 33. मां दी मैह्मा           | 97-99   |
| 34. मां दा स्हान            | 100-102 |
| 35. निराकार शक्ति (मां)     | 103-104 |
| 36. अठमां रूप-महागौरी       | 105-106 |
| 37. मैया गी साद्दा          | 107-119 |
| 38. नांऽ दा नशा             | 120-123 |
| 39. नौमां रूप-सिद्धि दात्री | 124-126 |

#### इक मां दा स्हारा

अपने चरणें मिं लाई लैओ, दुनिया शा मिं छडाई लैओ।

> में सब किश करां न्यौछावर मां, र'वां चरणें म्हेशां हाजर मां। तुं'दे मां हिरखै चूर होआं, दुनिया शा इन्ना दूर होआं। लब्भै तुं'दे बिन कक्ख नेईं, बिन तुं'दे दिक्खै अक्ख नेईं। अपना मिं मां बनाई लैओ, अपने चरणें मिं लाई लैओ।।

मोह चाहनां मेरा पटोई जां, दुनिया बी मेरी लटोई जा। पही तुं'दी गोदा बेही जां, में घोड़े बेची सेई जां। मिगी भेद भाव सब भुल्ली जा, त्रीऽ अक्ख बी मेरी खु'ल्ली जा। मिं अपने कोल बुलाई लैओ, अपने चरणें मिं लाई लैओ।। दुनिया थमां मन दुआस होऐ, हिरदै मां तुं'दा वास होऐ। मन सिमरण तुं'दा चलदा जा, हिरखै दा बूह्टा पलदा जा। दुख बदलन हवन समग्गरी च, सुख छाई जा हिरदे नगरी च। मिं अपना तुस बनाई लैओ, अपने चरणें मिं लाई लैओ।।

भगतें बिच भगत बनां आहल्ला, चलै जाप फड़े दे बिन माला। बनै सब किश भाव समर्पण मां, मेरी पूजा अर्चण-तर्पण मां। नेईं जीआं फ्ही जिस्मानी मां, बख्शो तुस प्राण रुहानी मां। मेरे औगुन तुस भुलाई लैओ, अ्पने चरणें मिं लाई लैओ।।

र 'वां तुं 'दे हुक्मै बज्झे दा, बनी चरण-धूड़ में सज्जे दा। कदें मत्थै धूड़ मलोई जा, मिगी असली जीवन थ्होई जा। फ्ही •किरयै अक्खीं बंद सदा, लुट्टां मां छिव दा नंद सदा, अपने नै मिं मलाई लैओ, अपने चरणें मिं लाई लैओ।।

अहंकार मेरा मां मुक्की जा,
मेरा अपना पन बी उक्की जा।
निं र'वै वासना अन्दर मां,
बनै हिरदा सुच्चा मंदर मां।
विकार बी ऑदे झक्कन पही,
निं डरदे पैर बी रक्खन पही।
मन मेरा मां मनाई लैओ,
अपने चरणें मिं लाई लैओ।।



## मायावी राकश

हिरदे दे भित्त गुहाड़ो मां, मायावी राकश मारो मां।

> दिन-रात जो मिगी डरांदे न, रेही-रेही घेरा पांदे न। चलदा निं बिंद बी जोर मेरा, मन पौंदा ऐ कमजोर मेरा। एह जदूं बी दिंदे न दस्तक, मन अदूं गै होंदा नत्तमस्तक। बिंद इ'नेंगी तुस पछाड़ो मां, हिरदे दे भित्त गुहाड़ो मां।।

कदें सुखने बनियै चलदे न, कदें सुखनें दे बिच ढलदे न। कदें बनियै रंग सनैहरी एह, आई जंदे दिनै-दपैहरी एह। कदें सज्जन जन एह लभदे न, परपंच रचाइयै ठगदे न। तुस मेरे गला तुआरो मां, मायावी राकश मारो मां।। इ'नें म्हेशां जाल बछाया ऐ, हर बारी इ'नें मिं ढाया ऐ। अन्दरा गै पैदा होंदे न, अन्दर गै छप्पी रौंह्दे न। एह् भेस बटाइये औंदे न, हर बारी दाऽ मिं लांदे न। इक बारी इ'नेंगी मारो मां, हिरदे दे भित्त गुहाड़ो मां।।

> सौखा निं इ'नेंगी नसाना मां, इंदा कब्जा बड़ा पुराना मां। तुस अन्दर डेरा लाओ मां, कोट्ठा फ्ही विशें दा ढाओ मां। बे घर जदूं इ'नें होना ऐ, मिं दूआ जीवन थ्होना ऐ। तुस विशें दी धूड़ डुआरो मां, हिरदे दे भित्त गुहाड़ो मां।।

जदूं झण्डा चढ़दा इंदा मां, अदूं होन्नां में शर्मिंदा मां। इ'नें अत्त दम्हूल मचाए दा, हर कुसै गी लम्मै पाए दा। जे हिरदै तुं'दा वास होऐ, फ्हीं की निं इंदा नास होऐ। मिं तारो इ'नेंगी मारो मां, हिरदे दे भित्त गुहाड़ो मां।।

> मिगी दस्सो योद्धा केहड़ा ऐ, बचेआ इंदे शा जेहड़ा ऐ। जो बी दुनियावी बंदा ऐ, इ'नें लाया उसगी कंधा ऐ। सुनदे निं तरले छन्दे एह, मिं लहु-लुहान करी जंदे एह। तुस तौनी इ'नेंगी चाढ़ो मां, हिरदे दे भित्त गुहाड़ो मां।।



#### प्यार दी हद

केह दस्सां तेरे कन्नै किन्ना प्यार दाती मां, किन्ना ऐ उच्चा दिलै बिच थाहर दाती मां। मसाल देआं कोह्दे नै करां मकाबला, दुनिया च नेहा लब्भा निं दिलदार दाती मां।

> खुशी ब्यान करां कि 'यां भाशा गी सजां, करां में कु 'नें लफ्जें नै शंगार दाती मां। दिंदा ऐ खुशी जिन्ना तुं 'दा प्यार दाती मां, नेईं देई सकदी ब्हारें बिचा ब्हार दाती मां।

मनै दा भाव पूरी चाल्ली दसदा खोहिल्लयै, जे होंदा खु'ल्ला लफ्जें दा पटार दाती मां। मनै च भाव मते समां घट्ट लफ्ज घट्ट, मतां निं पाई सकदा में खलार दाती मां।

> मेरी सच्ची-सुच्ची दिलै दी तूं समझ भावना, मसूसी लै दिलै नै नेईं नकार दाती मां। भाएं दिल बी रक्खां चीरियै निं सच्च निकलना, छड़ी निकलनी ऐ लहुआ दी गै धार दाती मां।

जे होंदा हनुमान दसदा छाती फाड़ियै, नेईं रौंह्दा पिच्छै बिंद बी दुहार दाती मां। किन्ने न तेरे स्हान करां केह्-केह् ब्यान, किन्ना ऐ मेरे सिर तुं'दा भार दाती मां।



#### लफ्जें दी भिक्ख

लिखने दा मां मिं ब्हाना थ्होई जा, लफ्जें दा मां मिं खजाना थ्होई जा।

लिखां तेरे गीत मां में चुनी-चुनियै, लफ्जें दे केई रंगें बुनी-बुनियै। लफ्ज बी आम मेरे खास बनी जाहन, चलन मताबक मेरे दास बनी जाहन। लफ्जें दा लाबा नित्त नमां में पुआंऽ, घट्ट-बद्ध होऐ निं जेहड़ा में बनांऽ। मिं तेरे कोल मां ठकाना थ्होई जा, लिखने दा मां मिं ब्हाना थ्होई जा।।

ध्वनियां टवर्गी होन कुंडल ते बालियां, बनी जाह्न मत्थे पर लटां इ'यै कालियां। इ'यै कदें बनी जाह्न बाहमें दियां चूड़ियां, हिरखै दे लफ्जें इ'यै होइयै लाल गूढ़ियां। नत्थ बनी इ'यै करन नक्कै दा शंगार, कदें बनै बिंदी फ्ही होइयै अनुस्वार। मैह्मा करने गी फसाना थ्होई जा, लिखने दा मां मिं ब्हाना थ्होई जा।। मां म्हेशां र'वां में तुं'दे अंग-संग,
भुल्ली जाहन मिगी दुनिया दे रंग-ढंग।
इक बारी चढ़ी जा जे मां तुं'दा रंग,
कुसै हाल बिच बी निं होआ में तंग।
दुनिया दी नजरी में र'वां भां मलंग,
खुशी बिच नच्चै मेरा सदा अंग-अंग।
पही कि'यां कोई बी बगाना होई जा,
लिखने दा मां मिं ब्हाना थ्होई जा।।

लब्भा निं हितेशी मिं न कोई मित्तर, चाह्ना में तुआरां तुं'दा रेखा चित्तर। मेरे लफ्जें च इन्नी शक्ति आई जा, साक्षात मां ओह्दे च समाई जा। झटपट भाव जेहड़ा चांह लखोई जा, भावें दे मताबक हर लफ्ज होई जा। सुर-लैंऽ बज्झा मिं फसाना थ्होई जा, लिखने दा मां मिं ब्हाना थ्होई जा।।



#### सुक्खन

शीर्वाद एह्कड़ा मां तुं'दा थ्होई जा, हिरखै दा सारें पर जादू होई जा।

> हिरखै च रौह्न सारे गि'डी-मि'डियै, सूहे, पीले, नीले फुल्ल खिड़ी-खिड़ियै। सारें बिच हिरख समोध आई जा, हिरखै च जीने आह्ला बोध आई जा। नफरत आह्ला सूरज कदें घरोई जा, शीर्वाद एह्कड़ा मां तुं'दा थ्होई जा।।

प्यार आह्ली तुट्टी दी गंढोई जा तंद, हिरखै दी कोरजै दा फुटी पवै छम्ब। दिलें बिचा नफरतै दा निकली जा गंद, चार दिन जीने दा फ्ही बज्झी जा नंद। एह्कड़ी मां मन्नत मेरी मनोई जा, शीर्वाद एह्कड़ा मां तुं'दा थ्होई जा।।

> दिलें दे दरेआ पौन हिरखे दे छल्ल, द्वेश-भांव आह्ली सारे भुल्ली जाहन गल्ल। प्यार-भाव सारें च मुड़ी समाई जा, चेहरे पर हिरखे दा रंग छाई जा।

बक्खरा पही सभनें दा गुहाड़ होई जा, शीर्वाद एह्कड़ा मां तुं'दा थ्होई जा।।

कुसै गी निं कुसै 'र र'वै कोई मलाल, हिरखै च होई जाहन सारे मालामाल। सुखना एह मेरा मां होई जा परतक्ख, तुं'दे अग्गै अर्जी निं होर मेरी कक्ख। खुश-खुश सारें दी नुहार होई जा, शीर्वाद एह्कड़ा मां तुं'दा थ्होई जा।।

बैर-भाव आह्ला रस्ता सारे भुल्ली जाहन, हिरखै दे भित्त सारें दे खु'ल्ली जाहन। दिलै च थाहर हिरखै दा बनी जा अन्दर, हिरखै दी जोत जगै दिल बनै मन्दर।। तुं'दे हिरखै दा सब गी छुआड़ थ्होई जा, शीर्वाद एहकड़ा मां तुं'दा थ्होई जा।

हिरखें दे नशे बिच होन सारे दुत्त, मतभेद भुल्ली सारे होन इक जुट्ट। दिलें बिच हिरखें दा आई जा तूफान, माह्नू कन्नै माह्नू दी होऐ पन्छान। जैकारा जगदम्बे दा मूहां बलोई जा, शीर्वाद एह्कड़ा मां तुं'दा थ्होई जा।।



#### अहंकार दी कंध

अहं कार कदें जे भज्जी जा, मां तिल ओह्ल्लै मिगी लब्भी जा।

> मन भाव समर्पण आई जा, साहें बिच मां समाई जा। मन मां दी छिव तुआरी लै, मन मंदर झांकी मारी लै। भोगें शा मन मेरा रज्जी जा, अहंकार कदें जे भज्जी जा।।

मन मां दी छवि जे बस्सी जा, पही औगण हर इक नस्सी जा। मन इक्कै रंग रंगोई जा, मिगी संग मां दा थ्होई जा। पही कि'यां कोई मिं ठग्गी जा, अहंकार कदें जे भज्जी जा।।

> मन मेरा मालामाल होऐ, मां दा नेहा कमाल होऐ। मन मां दी मूरत थापी लै, थाह श्रद्धा आह्ली नापी लै।

इ'यै नेही लगन मिं लग्गी जा, अहंकार कदें जे भज्जी जा।

मन इक्कै सोच सुआर र'वै, हिरदे बिच मां दा थाहर होऐ। जो अन्दर उ'ऐ बाहर होऐ, मिगी लभदी सदा नुहार र'वै। इ'यै नेही लगन फ्ही लग्गी जा, अहंकार कदें जे भज्जी जा।।



#### खीरी कामना

जदूं साह् जिंदू च खीर होऐ, अक्खियें मां दी तस्बीर होऐ।

> निं होऐ कोई बी मन संशा, निं र'वै बकाया कोई मंशा। खुशी बिच मन विदा होई जा, मां चरणें 'र फिदा होई जा। दुनिया चा खुशी नै नस्सी जा, जाई परमधाम ओह बस्सी जा। निं अक्खीं बिंद बी नीर होऐ, जदूं साह जिंदू च खीर होऐ।।

मां कोल जदूं फ्ही औंदी जा, मन बक्खरी खुशी समांदी जा। यमदूत निं अदूं डरान मिगी, निं दैहशत मनै च पाहन मिगी। झट मोह दी रस्सी त्रुट्टी जा, मन इस दुनिया थमां रुस्सी जा। निं बिंद बी दुखी शरीर होऐ, जदूं साह जिंदू च खीर होऐ।। साहें बिच मां दा वास होऐ, मन बिंद बी निं दुआस होऐ। मिगी देह बी अपना भुल्ली जा, रंग मोह-माया दा उ'ल्ली जा। साह सौखा मेरा निकली जा, झड़के नै दीआ हिस्सली जा। निं जिंदू कुतै बी पीड़ होऐ, जदूं साह जिंदू च खीर होऐ।।

निं मनै च बिंद बी दुक्ख होऐ, जीने दी होर निं भुक्ख र'वै। मन ओह्दी रजा च रज्जी जा, दुनिया दे भोग सब तज्जी जा। मन इक्कै बस फतूर होऐ, निं मां अक्खियें शा दूर होऐ। हत्थै च धनश ते तीर होऐ, जंदू साह जिंदू च खीर होऐ।।

> मन मेरा जाने गी मन्नी जा, एह कंध दुनिया दी भन्नी जा। मिं अपनी पूरी होश होऐ, निं मनै च बिंद बसोस होऐ। मन मेरा होऐ दलेर अदूं, होऐ बाहन मां दा शेर जदूं।

ते अग्गै लंगर वीर होऐ, जदूं साह जिंदू बिच खीर होऐ।।

डर-भै मेरा सब नस्सी जा, मां रोम-रोम बिच बस्सी जा। कोई दुक्ख-बमारी फड़कै निं, साह बिंद बी मेरा अड़कै निं। पिंजरा गरसाल झट भज्जी जा, फ्ही नमां-नकोर मीं लब्भी जा। इ'यै नेही तकदीर होऐ, जदूं साह जिंदू बिच खीर होऐ।।

> में पलै च इत्थुआं दौड़ी जां, एह् दुनियादारी छोड़ी जां। अन्दरा दुआसी नस्सी जा, मनै सुर्गे दा सुख बस्सी जा। मिगी अपने उप्पर लब्भन फ्ही, बिछड़े दे सारे सज्जन फ्ही। जित्थे म्हेशां लग्गी भीड़ र'वै, जदूं साह जिंदू बिच खीर होऐ।।

#### मां कन्नै संवाद

मैया कन्नै गल्ल-बात होऐ, खुशियें दी फ्ही परभात होऐ।

> सत्त रंगें मन रंगोंदा जा, मैया नै तन्मय होंदा जा। मन खुशियें बिच भरोई जा, अनमुल्ला मोती थ्होई जा। र'वै खुश-खुश मेरी तबीयत, होऐ उच्ची मेरी शख्सीयत। हर चानन मेरी रात होऐ, मैया कन्नै गल्ल-बात होऐ।।

नेई मिं कुसै दी लोड़ र'वै, हर पूरी मेरी थोड़ होएे। दुख-कश्ट मेरा हर मुक्की जा, हीखी बी हर इक चुक्की जा। नेई थां-थां नस्सां-भज्जां में, मैया दे चरणें सज्जां में। दीदार दी मिं सगात थ्होऐ, मैया कन्नै गल्ल बात होऐ।। में खुशी दा पर्व मनाई लैं, खुशियें बिच नच्ची गाई लैं। मेरा मन मनै बिच मस्त र'वै, दुख मेरा हर इक अस्त होऐ। इक तार जुड़ी बेतार होऐ, गल्ल चलदी पही लगातार र'वै। पही खुशियें दी बरसात होऐ, मैया कन्नै गल्ल बात होऐ।।

हिरदे बिच इन्ना प्यार होऐ, निं खाल्ली बिंद बी थाहर र'वै। मन खुशी च इन्ना फुलदा जा, बाहर अक्खीं राहें डु'लदा जा। दुख सारे मेरे होन सुआह, हिरदे दा चेहरा बनै गुआह। कदें नेही करामाता होऐ, मैया कन्नै गल्ल बात होऐ।।

> इक पलै च बीती जाहन साल, लंघी जाहन केईं सोहे-स्याल। रुत्तें दा निं एहसास र'वै, गर्मी-सर्दी दा नास होऐ। दिन होऐ ना रात होऐ, इक्कै पल-खिन तैनात र'वै। मैया कन्नै-गल्ल-बात होऐ।।

कदें गल्ल होई जा इक बारी, पही बारी जां में सौ बारी। हिरदे दी खु'ल्ली जा बारी, पही होआं कदें निं संसारी। गल्ल-बात कदें पही तुट्टै नेईं, मन मेरा थक्कै-हुट्टै नेईं। बिन मां निं इक सुआस होऐ, मैया कन्नै गल्ल-बात होऐ।।



## पैह्ला रूप—शैल पुत्री

सती रूप मां तुं'दा जेह्डा, शैल पुत्री च करै बसेरा।

> सज्जै हत्थ सोभै त्रिशूल, खब्बै कमल-फुल्ल स्निश्टी मूल। त्रिशूल करै दुश्टें दा नास, कमल करै स्निश्टी दा विकास। धर्म दा करदी मां प्रसार, होंदी जदूं बी बैल सुआर। पाप दा जा चकोई डेरा, सती रूप मां तुं'दा जेहड़ा।।

कीता गर्व देवें दा चूर, हैमवती नांऽ होआ मश्हूर। पैह्ला रूप मां तुं'दा होंदा, बिच नरातें जेह्ड़ा पजोंदा इस दिन योगी अपना ध्यान, मूलाधार चक्र बिच लाह्न। हिरदे बिचा मिटै फ्ही न्हेरा, सती रूप मां तुं'दा जेह्ड़ा।।



### मन मंदर होऐ

देओ हां वर मिं महामाई, सभनें दे दिलें च जां छाई।

निं मन अहंकार र'वै कैंतर, फूको मां नेहा तुस मैंतर। रोह भलेआं मेरा उड्डी जा, मन शान्त लोक बिच पुज्जी जा। करै वास मेरै निं वासना, थ्होऐ मां चरणें दा ढासना। निं जित्थुआं विशे सकन ल्हाई, देओ हां वर मिं महामाई।।

परसुआर्थ नदी च न्हाई लैं, ते रूप विराट बनाई लैं। निं र'वै द्वेष बिंद बी अंदर, मन बनी जा मां दा फ्ही मंदर। मन भेदभाव सब तज्जी जा, कंध बंडने आह्ली भज्जी जा। सभनें दे हिरदै पुज्जां जाई, देओ हां वर मिं महामाई।। मिं लोभ सुआर्थ घेरै नेईं, आवै छल-छिद्र नेड़ें नेईं। मन निर्मल हौला होई जा, मिं असली जीवन थ्होई जा। पंज भूत डरान निं मिं माता, र'वै म्हेशां तुंदे नै नाता। लैओ इक बारी मिं अपनाई, देओ हां वर मिं महामाई।।

माया दी मैल सब उ'ल्ली जा,
मेरी अंतर द्रिश्टी खु'ल्ली जा।
नफरत दी गागर डु'ल्ली जा,
मिं अपना-पराया भुल्ली जा।
तुं'दी जगमग सभनें च लब्भै,
नेईं तुं'दे बिन किश सज्जै-खब्बै।
सभनें गी सनांऽ गाई-गाई,
देओ हां वर मिं महामाई।।

में बुरा कुसै दा निं सोचां, दिल कौड़े बोल्लें निं नोच्चां। मन परमार्थ बिच मस्त होऐ, म्हेशां सेवा बिच व्यस्त र'वै। दया-भावें दिल भरोंदा जा, बूह्टा सदगुणी मठोंदा जा। मिं ओड़ो अमरत पलेआई, देओ हां वर मिं महामाई।।

फ्ही सुच्चा मन संसार होऐ, अवगुणें दा नेईं खलार होऐ। करुणा दी कोरज कुरजै मन, मन होई जा मेरा धन्न-धन्न। ते सदा संवेदन शील होऐ, हित करने च क्रिया शील र'वै। एह करो हां किरपा तुस माई, देओ हां वर मिं महामाई।।

> हिरदे बिच निरा प्यार होऐ, दुश्मन ना कोई यार होऐ। निं कुसै नै मेरी खार होऐ, सब नै इक नेहा व्यहार होऐ। दुनिया मेरा परोआर होऐ, जीने दा असली सार थ्होऐ। निं करां कुसै दी में बुराई, देओ हां वर मिं महामाई।।

मन सब दा होऐ मित्तर एह, गंगा-जल साहीं पवित्तर एह। मना विशे-वासना बिस्सरी जा, अवगुणें दा रेता नित्थरी जा। गंगा सदगुणें दी दौड़ै फ्ही, पापें गी झटपट रोह्ड़ै फ्ही। मन मंदर छोड़ो चमकाई, देओ हां वर मिं महामाई।।



#### मां दा निग्घ

लफ्जें जो नेईं बन्होई सकै, खुशी मां दे निग्धै थ्होई सकै।

> मन जेह्दा मां बिच रुझदा ऐ, ओह खुशी निग्घ दी बुझदा ऐ। असली एह्सास बिच जींदा ऐ, अमरत दा प्याला पींदा ऐ। ओह नंद जिसी बी थ्होंदा ऐ, ब्यान निं उस शा होंदा ऐ। फ्ही उस शा केह बलोई सकै, लफ्जें जो नेईं बन्होई सकै।।

जिस सागर डुबकी लाई निं, जोती नै जोत जलाई निं। मन हिरखी पीड़ जगाई निं, कि'यां आक्खै मिलदी माई निं। मन ख्खेआ जिस नै सोती ऐ, मिलेआ मां रूपी मोती ऐ। मिलदा उसी जेहड़ा रोई सकै, लफ्जें जो नेईं बन्होई सकै।। जिन्न सब किश मां पर सु 'ट्टेआ ऐ, नंद उस्सै असली लुट्टेआ ऐ। सुख उसने सुर्गी पाया ऐ, जीवन बी सफल बनाया ऐ। धन्न-धन्न ओह् होई गेआ, जिसी खजाना थ्होई गेआ। निं खत्म कदें जो होई सकै, लफ्जें जो नेईं बन्होई सकै।।

मां जेह्दे कन्नै होई जा, झट बेड़ी बन्नै होई जा, चप्पू निं भाएं मलाह् होऐ, भव सागर अदूं तलाऽ होऐ। जिस मां गी कन्नै रक्खेआ ऐ, बनदी मां कवच सुरक्खेआ ऐ। जेह्ड़ा निं कदें कटोई सकै, लफ्जें जो नेईं बन्होई सकै।।

> सुख बक्खरा जन कमाल मिलै, जिसदी निं कोई मसाल मिलै। मिलै झलक रंग निं कुसै कन्नै, जिसी छड्डने गी निं मन मन्नै। सत्त रंगा सुख सुहाना ओह, झूटा सुर्गी मन भाना ओह।

निं होर कुतै जो थ्होई सकै, लफ्जें जो नेईं बन्होई सकै।।

सुख मां शा जेह्ड़ा थ्होंदा ऐ, केह दस्सां मसूस मिं होंदा ऐ। पेई जंदी ठंड फ्ही फोकी ऐ, धुप्प चढ़दी कोसी-कोसी ऐ। करै गर्मी-सर्दी जोर नेई, बिन खुशी मनै किश होर नेई। मां बिन निं एह सब होई सकै, लफ्जें जो नेई बन्होई सकै।।



#### मां दा दीदार

मां शान्त रूप बिच आई जाओ, तुस दर्शन मिगी कराई जाओ।

> मेरी तृष्णा सारी मुक्की जा, मेरी भुक्ख-त्रेह् बी चुक्की जा। तुस सामधाम मां आई जाओ, मेरे जीवन बिच समाई जाओ। मन खुशी दे बिच भुरोई जा, जो चांह्दा मन ओह् थ्होई जा। इक बारी फेरा पाई जाओ।। मां शान्त रूप बिच आई जाओ।।

मन खुशी च नेहा लीन होऐ, नेईं कुसै बी चाल्ली दीन र'वै। मन मेरा मां धन्न-धन्न होऐ, दिनै-रातीं चढ़े दा चन्न र'वै। जे दौलत एहकड़ी थ्होई जा, हर कारज सफल पही होई जा। मां अपना मिगी बनाई जाओ, मां शान्त रूप बिच आई जाओ।। मेरी इच्छा पूरी होई जा, बिछड़ी दी मां मिं थ्होई जा। मन नच्चग अदूं एह मेरा पही, जदूं हिरदै लग्गग डेरा पही। में मां दा वास बनाई लैना, उसी हिरदे बिच बठाई लैना। मिगी अपना दास बनाई जाओ, मां शान्त रूप विच आई जाओ।।

अवगुणें दा घाऽ में पुट्टियै, हिरखे दा हैल पही सु'ट्टियै। सिमरन दी गोड्डी लानी ऐ, नैनें दा देना पानी ऐ। मन-बूह्टा कुतै मठोई जा, फल मां रूपै बिच थ्होई जा। इस काबल मिं बनाई जाओ, मां शान्त रूप बिच आई जाओ।।

> जदूं हिरदै मां ने बस्सना ऐ, नेईं थाहर-थाहर में नस्सना ऐ। नेईं खुशी च मन खड़ोना ऐ, में बौह्ना नेईं बसोना ऐ। अदूं माह्नू जीवन होना ऐ, जो चाहन्ना में ओह थ्होना ऐ।

इ'यै नेही खुशी बनाई जाओ, मां शान्त रूप बिच आई जाओ।।

नेई फुल्लेआ मन समाना ऐ, अदूं ब्हारें हस्सना-गाना ऐ। नेई गर्मी-सर्दी रौहनी फ्ही, छड़ी ब्हार बसैंती होनी फ्ही। दिन-रात फ्ही कुन्न पछाननी ऐ, जदूं म्हेशां रौहनी चाननी ऐ। पल ओहकड़ा आई बनाई जाओ, मां शान्त रूप बिच आई जाओ।।

> अदूं सूरज-चन्न घरोना ऐ, जदूं मां ने आई खड़ोना ऐ। रातीं बी होना सवेरा ऐ, जदूं पाना मां ने फेरा ऐ। रौह्नी निं कोई दुआसी फ्ही, सदा होनी पूर्णमासी फ्ही। मां इक बारी तुस आई जाओ, मां शान्त रूप बिच आई जाओ।।

में खुशी दे बिच बतोना ऐ, नेईं मूहां किश बलोना ऐ। दिन-रात बराबर होनी ऐ, हर बेल्लै जगमग रौह्नी ऐ। धुंधले पेई जाने चन्न-तारे, जदूं मुकट दे पौने लश्कारे। इक बारी नूर बर्हाई जाओ, मांशान्त रूप बिच आई जाओ।।



# दूआ रूप—ब्रह्म चारिणी

हिरदे दे बिच रूप बसाओ, जीवन अपना सफल बनाओ।

> ब्रह्म चारिणी रूप ऐ दूआ, जोती साहीं बझोंदा सूहा। चमकीला जो बड़ा गै सोह्ना, लगदा भगतें गी मन-मोह्ना। सज्जे हत्थ फब्बै जप-माला, खब्बै कमंडलु पूजा आह्ला। उस्सै रूप च मन-चित्त लाओ, हिरदे दे बिच रूप बसाओ।।

नारद दा सुनियै उपदेश,
मनै गी जिन्नै कीता निर्देश।
वरणें गी शंकर भगवान,
औखे तप च लाया ध्यान।
ज्हार साल छड़े फल गै चक्खे,
घा-सागै पर सौ ब'रे कट्टे।
उस देवी दे गुण तुस गाओ,
हिरदे दे बिच रूप बसाओ।।

रक्खे बर्त किश दिन गुजारे, धुप्प-बर्खा दे कश्ट बी स्हारे। खु'ल्ले अम्बरा हेठ तप कीता, कश्टें गी करी अमरत पीता। इन्ना किश जदूं पेआ जरना, तां तदूं पेआ नांऽ अपर्णा। उस देवी गी अज्ज मनाओ, हिरदे दे बिच रूप बसाओ।।

ज्हारां ब'रे तप करी कठोर, देह देवी दी होई कमजोर। त्र'ऊं लोकें पुज्जा फरमान, ऋषि-मुनि देव बी लगे सराहन। रूप एह दूआ अति फलदायक, भगतें-सिद्धें दे सब लायक। सभनें गी एह कत्थ सनाओ, हिरदे दे बिच रूप बसाओ।।

> इस रूप दी करो उपासना, जा हिरदे चा मिटी वासना। तप-त्याग दी करै एह् बृद्धि, थ्होऐ हर थां उसगी सिद्धि। जदूं इस रूप गी साधक बुज्झै, स्वाधिश्ठान चक्र बिच पुजी। कदें निं दूआ रूप भुलाओ, हिरदे दे बिच रूप बसाओ।।

## दर्शनें दी भिक्खेआ

मिगी अपना दास बनाओ मां, दुनिया बिच खास बनाओ मां।

> सिर चरणें तोड़ी जान देओ, छड़ा इना तुस वरदान देओ। अन्दरै दी में-में नस्सी जा, इक याद मां तुं'दी बस्सी जा। मिं भलेआं तुस मां झुकन देओ, किश चिर अपने कश रुकन देओ। तुस नेहा रंग चढ़ाओ मां, मिंगी अपना दास बनाओ मां।।

मेरा हिरदे होऐ सुच्चा मां, होऐ सिर दुनिया बिच उच्चा मां। बनां तुं'दा भगत नराला में, दुनिया नै र'वा पराह्ला में। तुं'दी शक्ति दा पात होऐ, संग तुं'दा मां दिन-रात र'वै। अपने नै मिगी मलाओ मां, मिगी अपना दास बनाओ मां।।

> मां साहें तुं'दा वास होऐ, तुं'दा गै सदा एहसास र'वै।

पही कदें निं में दुआस होआं, मां तुं'दा जेकर दास होआं। जे म्हेशां तुं'दा साथ होऐ, कम्म की निं अपने आप होऐ। माया शा मिगी छड़ाओ मां, मिगी अपना दास बनाओ मां।।

जदूं मां ने क़न्नै होना ऐ, मन नेईं अदूं थम्होना ऐ। खुशी रौह्नी फ्ही म्यान नेईं, होनी बी कदें ब्यान नेईं। बिन हस्से अक्खियें हस्सना ऐ, चेहरे ने सब किश दस्सना ऐ। हिरदे बिच फेरा पाओ मां, मिगी अपना दास बनाओ मां।।

> पौंहच होनी जदूं मां धुक्कर, दुनिया बिच होना में उप्पर। फ्ही भुंञा पैर निं पौना ऐ, जदूं हीरा ओह मिं ध्होना ऐ। मनोमन में गुनगुनाना फ्ही, में कुतै निं औना-जाना फ्ही। तुस दर्शन पान कराओ मां, मिगी अपना दास बनाओ मां।।

#### प्यार दी खमारी

में चाह्नां मां दा प्यार थ्होऐ, चरणें बिच मेरा थाह्र होऐ।

> करी भिक्त मन पही रज्जै नेईं, बिंद होऐ सज्जै-खब्बै नेईं। मां भिक्त दे बिच नंद थ्होऐ, बनी भिक्त जीवन अंग र'वै। में हिरदै याद बसाई लैं, रुस्सी दी मां मनाई लैं। भाएं रुस्से दा संसार र'वै, में चाह्ना मां दा प्यार थ्होऐ।।

में मनै च लाई ध्यान सदा, करां भिक्त-रस दा पान सदा। नेही चढ़ै खमारी भिक्त दी, निं र'वै पही हीखी मुक्ति दी। रंग भिक्त दा पही उ'ल्लै नेईं, मन दुनिया दे बिच भुल्लै नेईं। बेड़ी भव-सागर पार होऐ। में चाह्नां मां दा प्यार थ्होऐ।। मां ऐसी किरपा करदी जा, मेरी निश्ठा दिन-दिन बधदी जा। नांऽ तेरा जपां निरंतर मां, दिन-रात दा मुक्कै अंतर मां। शिक्त दा पात जे होई जा, मिं परमानंद पही थ्होई जा। नांऽ जीभा सदा सुआर र'वै, में चाह्नां मां दा प्यार थ्होऐ।।

मन सदा नशे बिच दुत्त र'वै, इक्कै नेही जित्थै रुत्त होऐ। ना गरमी-सरदी तंग करै, ना जीवन कोई मंग करै। हर लिस्सी मनै दी आस पवै, मन-इन्द्र अदूं दुआस होऐ। फ्ही जीवन आर जां पार होऐ, में चाह्नां मां दा प्यार थ्होऐ।।

> इस लोक च र'वां में सुत्ते दा, ते मां दे लोक च उट्ठे दा। बेहोशी मनै च चलदी जा, रूह् मां दे सुखनें ढलदी जा। मां अमरत बर्खा करदी जा, मेरा अंतर मन भरदी जा।

निं हीखी कोई होर होऐ, में चाह्नां मां दा प्यार थ्होऐ।।

अद्ध चेतन सारा कम्म चलै, चेतन बिच मां दा प्यार पलै। जित्थै टपटप अमरत चौंदा जा, मेरे हिरदे बिच पौंदा जा। में असली जीवन जींदा जां, सुत्ते दा अमरत पींदा जां। दुनियावी होश फरार होऐ, में चाह्ना मां दा प्यार थ्होऐ।।

> मन पीऽ-पीऽ थक्कै-हुट्टै निं, बिंद अक्ख बी अपनी पुट्टै निं। केह करना होश च आइयै में, ते असली होश गुआइयै में। में चाह्ना र'वां बेहोशी च, लक्खलानत आई जां होशी च। जीवन निरा जिल्थै भार होऐ, में चाह्ना मां दा प्यार थ्होऐ।।

## मां स्हारा दे

भगतें गी निं मां ढौन देआं, निं किस्मत कुसै दी सौन देआं।

तूं गृह मैंतरी सारें दी, देवें दे बी परिवारें दी। तूं सब दी झोली भरनी ऐं, भगतें दे दुखड़े हरनी ऐं। पही बच्चा कुसै दा बिछड़ै की, मां दे हिरदे शा निक्खड़ै की। निं दुखी कुसै गी होन देआं, भगतें गी-निं मां ढौन देआं।।

बेमौका साह की मुक्की जा, विश्वास कुसै दा त्रुट्टी जा। तूं आपूं मां विधि माता ऐं, सभनें दी भाग्य विधाता ऐं। थां-थां सिफारश करी सकनीं, साह जेहदे मुक्कन भरी सकनी। निं मां तूं कुसै गी रोन देआं, भगतें गी निं मां ढौन देआं।। ना मुमकन मुमकन करी सकनीं, जो चाहें मां तूं करी सकनीं। निं झोली खाल्ली होन देआं, निं लाल कुसै दा सौन देआं। पिछले कुकर्म मटाई सु'ट्ट, बिगड़ी दी गल्ल बनाई सु'ट्ट। निं विचलत कुसै गी होन देआं, भगतें गी निं मां ढौन देआं।।

विश्वास कुसै दा उठदा ऐ, पर हिरदे मेरे त्रुटदा ऐ। लग्गै कोई ताह्ने मारा दा, छाती बिच खंजर ताह्ड़ा दा। पिछला तूं स्हाब मटाई दे, मुड़-मुंढा कम्म चलाई दे। कदें अपसगनी निं होन देआं, भगतें गी निं मां ढौना देआं।।

> जो तेरे कन्नै रुसदा ऐ, बिन सोचे उंगल चुकदा ऐ। दुख अदूं मिं जिन्ना होंदा ऐ, लफ्जें बिच नेईं बन्होंदा ऐ। मन अदूं केह दस्सां करदा ऐ, दुख किस चाल्ली ओह जरदा ऐ।

निं कुसै दी अक्ख भरोन देआं, भगतें गी निं मां ढौन देआं।।

पार्व में विस् वं बीसे देशों।

जो पिछली करनी होंदी ऐ, निं याद कुसै गी रौंहदी ऐ। निं रक्खेआं पिछला याद माए, निं करेआं स्हाब-कताब माए। तूं दया दी सागर अम्बा ऐं, मां जग जननी जगदम्बा ऐं। निं आंदर कोई खचोन देआं, भगतें गी निं मां ढौन देआं।।



# त्रीआ रूप-चन्द्र घंटा

त्रीए रूप दा करै जो ध्यान, झट उसदा होई जा कल्याण।

> मत्थै अद्धा चन्न ऐ इ'यां, घैंटी दा आकार ऐ जि'यां। भगतें पर किरपा एह बर्हांदी, चन्द्र घैंटा तां गै खुआंदी। रंग सनैह्री ते चमकीला, घैंटी दा रंग पीला-पीला। हर मुश्किल जो करै आसान, त्रीए रूप दा करै जो ध्यान।।

सोभन मां गी सूहे वस्त्र, दसमें हत्थ च अस्त्र-शस्त्र। आन-वान ते बक्खरी शान, शेर ऐ जिस देवी दा बाह्न। लब्भै युद्ध च सदा त्यार, शेरा पर मां होई सुआर। मां गी दिक्खियै दैत्य तराह्न, त्रीए रूप दा करै जो ध्यान।।

> जदूं नरातें एह दिन बौह्ड़े, साधक मणिपूरक मन जोड़ै।

CC-0. Dogri Sanstha, 51 CC-0. Dogri Sanstha, 52 Dogri Sanstha, 52

चन्द्र घैंटा जदूं मन बस्सै, दि'ब्ब पदार्थ केई फ्ही दस्सै। दि'ब्ब खश्बोइयां खुशी बर्हान, ध्वनियां दि'ब्ब चबक्खी छाह्न। साधक खुशी च नच्चन गान, त्रीए रूप दा करै जो ध्यान।।

दि'ब्ब भाव वाणी च आई जा, चेहरै लोऽ बी दि'ब्ब समाई जा। होंदे लब्भन पाप पही नश्ट, मुकदे जाहन पही सारे कश्ट। रग-रग बिच भरोऐ मिठास, र'वै बकाया निं कोई आस। करी सकै नेई खुशी ब्यान, त्रीए रूप दा करै जो ध्यान।।

> घैंटी बाज डरौनी कड्ढै, राकश हर इक नसदा लब्भै। ध्यान जदूं अस मां दे बौह्चै, टन टन घैंटी झट सनोचै। चन्द्र घैंटा बड़ी दयाल, के ह् दस्सां में बेमसाल। करै भगतें दा मां कल्याण, त्रीए रूप दा करै जो ध्यान।।

#### मां चरणें च वास

चरणें बिच मेरा वास होऐ, मन मेरा मां दा दास होऐ।

> बिन मां दे किश मिं लब्भे निं, मिं किश बी चंगा लग्गै निं। र'वै सदा दुआसी छाई दी, हिरदे दी बेल कमलाई दी। बिंद बर्खा दया दी होई जा, बिंद पानी इसगी थ्होई जा। मिं म्हेशा मां दी आस होऐ, चरणें बिच मेरा वास होऐ।।

मन मेरा कुतै बी लगदा निं, हिरदे दा दीआ जगदा निं। पही करना केह कुतै जाइयै, मन ऐहमें अपना भरमाइयै। की कुतै में अलख जगानी ऐ, जदूं अपनी माता रानी ऐ। मन कैहली पही दुआस होऐ, चरणें बिच मेरा वास होऐ।। हर मेरी गल्ल मनोंदी ऐ, मूंह मंगी चीज मिं थ्होंदी ऐ। मिं बिपता जदूं बी औंदी ऐ, रूह मेरी जंदू घबरांदी ऐ। मां उस हालात च आई जा, बिगड़ी दी गल्ल बनाई जा। मिं मां दा अदूं एहसास होऐ, चरणें बिच मेरा वास होऐ।।

मां गी निं में भलाई सकदा, निं स्हान में कदें मकाई सकदा। निं थाहर नेहा मिं थ्होना ऐ, मां चरणें नेहा होना ऐ। मिं हूनै समझै लग्गी ऐ, मिगी असली दौलत लब्भी ऐ। जिसदे पर मिं विश्वास होऐ। चरणें बिच मेरा वास होऐ।।

> मिगी सब किश मां ने दिता ऐ, उपकार मेरे पर कीता ऐ। नेईं तां मिं कुसने पुच्छना हा, करी कोशश हक बी लुट्टना हा। मन किन्ना ऐ मेरा स्हान मंद, लुट्टेआ ऐ मां शा जिन्नै नंद।

मन की निं मां दा खास होऐ, चरणें बिच मेरा वास होऐ।।

परेशान जदूं में होन्नां आं, में मां दे दुआरै ढौन्नां आं। जदूं त्रुटदे सारे स्हारे न, दिनै लभदे अक्खीं तारे न। अपने बी होन बगाने फ्ही, मौके पर मारन ताहन्ने फ्ही। ते धुंधला हिरदे गास होऐ, चरणें बिच मेरा वास होऐ।।



#### अनन्य शक्ति

जेहदे बिच भाव लखोई जा, मिं ओहकड़ा जादू थ्होई जा।

> पही गीत में मां दे गांदा जां, ओह्दी म्हता दरशांदा जां। मां नेहा नमुल्ला मोती ऐ, सभनें बिच जेह्दी जोती ऐ। करदी चतन्न जो सारें गी, भूतें गी जंगल-जाडें गी। सूरज गी नित्त जगांदी जो, रस्ते च सनैहर बर्हांदी जो। मन उसदै अर्पण होई जा, जेहदे बिच भाव लखोई जा।।

सुर पक्खरूएँ दे ढलदी जो, नदी-नालें छर-छर चलदी जो। बिच चन्नै चाननी होंदी ऐ, कदें तारें रात भरोंदी ऐ। दिंदी ऐ लोऽ जो सारें गी, ग्रैह चन्न, नखत्तर तारें गी। सारें गी नींदर पांदी ऐ, जो बडलै नित जगांदी ऐ। उस मां दा संग मिं थ्होई जा, जेहदे बिच भाव लखोई जा।।

जो जगत चराचर सारा ऐ,
मां दा गै सब नजारा ऐ।
बनदी दिन, रात बनांदी ऐ,
चन्न सूरज गास चढ़ांदी ऐ।
ममता बिच जदूं भरोंदी ऐ,
अदूं बदलें च बदलोंदी ऐ।
साकार मां फुल्लें हसदी ऐ,
होई सूखम खश्बोऽ बसदी ऐ।
मिं ओह्दा सिरा फड़ोई जा,
जेहदे बिच भाव लखोई जा।।

भौरें बिच गुनगुन लांदी मां, जदूं मिट्ठी लोरी गांदी मां। सरस्वती मां बुद्धिमानें दी, मां लछमी ऐ धनवानें दी। ब्हारें बिच ब्हार बसैंती मां, नारें च नार सतबैंती मां। नदियें बिच एह् मां गंगा ऐ, रूप एह्दा रंग-बरंगा ऐ।

## मन ओह्दै रंग रंगोई जा, जेहदे बिच भाव लखोई जा।।

जदूं राकश कैहर बर्हांदे न, सज्जनें गी कश्ट पजांदे न। करदी ऐ अदूं नबेड़ा मां, दुश्टें गी करियै नेडा मां। दंद बिजली बनी करीचै मां. दुश्टें गी फड़ी घसीटै मां। अदूं सुनचै मां दी किलकारी, जद्ं ताण्डव करदे त्रिपुरारी। उस मां दी शक्ति थ्होई जा. जेहदे बिच भाव लखोई जा।।



# चौथा रूप—कूष्मांडा

कूष्मांडा मां दा विस्तार, लब्भै करदा जो थाह्रो-थाह्र।

मंद जेह्दै मुस्कान समांदी,
मुस्काइयै ब्रह्माण्ड रचांदी।
पेठा फल जिसगी अत्त भांदा,
ओह् देवी ऐ कूश्मांडा।
स्त्रिश्टी दा जदूं नेहा घेरा,
हर पास्सै हा न्हेर-म-न्हेरा।
स्त्रिश्टी कीती अदूं साकार,
कूश्मांडा मां दा विस्तार।।

आदि शक्ति मां आदि सरूपा, देवें बिच खुआंदी अनूपा। लोक जो सूरज बिच ऐ खास, उस मंडल देवी दा निवास। इस्सै देवी बिच ऐ शक्ति, सूरज बिच निवास दी हस्ती। तेजा दा करदी जो प्रसार, कूशमांडा मां दा विस्तार।। चमक सूरज दी जिस च होऐ, कु'न फ्ही उसदे तुल्ल खड़ोऐ। आया निं कोई इत्थै देव, देवी आंगर लेइयै तेज। दिशाएं लोऽ बी मां दी लब्भै, जीवें तेज बी इंदा फब्बै। लोई दा मां जि'यां संसार, कूश्मांडा मां दा विस्तार।।

बाह्मां इस देवी दियां अहु, शस्त्रास्त्र लेदे बक्ख-बक्ख। जिसलै मां चौथे दिन औंदी, अनाहत चक्र याद करांदी। करी लैओ इस मां दा ध्यान, होइयै मां दे तुस परायाण। फ्ही जन्म होग निं बारम्बार, कूश्मांडा मां दा विस्तार।।



# कर्णाधार मैया

डुबदी निं ओह्दी नैया ऐ, जेह्दी कर्णाधार मैया ऐ।

छाई जाहन रस्तै न्हेरे बी, दुख किन्ने होन घनेरे बी। भाएं झुल्लन कैहर ते झक्खड़ बी, पौंदे जाह्न किन्ने रफ्फड़ बी। जदूं अपनी मां खवैया ऐ, डुबदी निं ओह्दी नैया ऐ।।

वस् करही या सव

होंदी ऐ कुदरत नत्त मस्तक, मां दिंदी जेह्दै बी दस्तक। कुदरत ने ओह्दी मन्नी ऐ, जेह्दे बिच श्रद्धा अ'न्नी ऐ। नंद उ'ऐ असली लेइया ऐ, डुबदी निं ओह्दी-नैया ऐ।।।

ब्हा पानी अग्ग पवै ठंडी, जेह्दे नै होऐ मां चंडी। जेह्दा बी मनोबल उच्चा ऐ, हिरदे बी जेह्दा सुच्चा ऐ।

जो मां दी गोदा सेइया ऐ, डुबदी निं ओह्दी नैया ऐ।।

कुदरत किन्नी बी नच्ची लै, •
भाएं रूप भयंकर दस्सी लै।
मुकदा पही दुखें दा न्हेरा ऐ,
जदूं करदी मां सवेरा ऐ।
ना साढ़ सती ना ढैया ऐ,
डुबदी निं ओह्दी नैया ऐ।।

माहनू डरपोक ओह होंदे न, जेह्ड़े रस्ते चा परतोंदे न। श्रद्धालु कदें बी डरदा निं, बिन मौती कदें बी मरदा निं। मरदा जो दुबधा पेइया ऐ, डुबदी निं ओह्दी नैया ऐ।।

आई रात मस्सेआ काली जा, अम्बरै दा दीआ स्हाली जा। पर उस केह् न्हेरा पाना ऐ, लोइया गी केह् नसाना ऐ। आई बॉंह्दी जित्थै मैया ऐ, डुबदी निं ओह्दी नैया ऐ।।

सब मां कोला लोऽ मंगै दे, लेइयै दुएं गी बंडै दे। लोऽ थ्होंदी उसी नरैंतर ऐ, जिस हिरदै नांऽ दा मैंतर ऐ। जो मां चरणें च बेहिया ऐ, डुबदी निं ओहदी नैया ऐ।।

जेहदै मां दा नांऽ समाया ऐ, उसने गै सब किश पाया ऐ। जिस विशें गी पुट्टी सु'ट्टेआ ऐ। ओह म्हेशां उप्पर उट्ठेआ ऐ। जो मां दी शरणी ढेइया ऐ, डुबदी निं ओहदी नैया ऐ।।



मन तु है हैंगे हंगीदा जी जाद कि उन हैंगे हैं।

#### मां दा संग

मिं अपना मां तुस देओ संग, मोह-माया मेरी करो भंग।

मन इत्थै मेरा लग्गे नेईं, बिन तुं'दे किश मिं लब्भे नेईं। में धूड़ बनी जां चरणें दी, निं र'वै पही चिंता मरने दी। होई जाओ सज्जै-खब्बै मां, मेरे पिच्छै बी ते अग्गै मां। निं चढ़ै मेरे पर होर रंग, मिं अपना मां तुस देओ संग।।

मन तुं 'दे रंग रंगोंदा जा, सब मनै मताबक होंदा जा। करां अपना में समर्पत मां, तुं 'दे बिच जीवन अर्पत मां। पही जीवन सफल एह होई जा, जे एहकी भावना थ्होई जा। पही खुशी बिच नच्चै अंग-अंग, मिं अपना मां तुस देओ संग। मन भाव अनन्य समाई जा, मां अन्दर मेरै आई जा। मन फुल्ल बनै उस श्रद्धा दा, जो मां दे चरणें सज्जा दा। श्रद्धा दी गंगा बगी चलै, मन नांऽ दी जोती जगी चलै। जे बनी जा एहका कदे ढंग, मिं अपना मां तुस देओ संग।।

भाएं झुल्लै झक्खड़ जां न्हेरी, बिन चप्पू चलदी जा बेड़ी। मां आपूं कर्णाधार होएे। पही की निं बेड़ी पार होऐ। दुनिया बिच नांऽ पही होई जा, कन्नै जेकर मां खड़ोई जा। मन करै नेई पही होर मंग, मिं अपना मां तुस देओ संग।।



# दया दी भिक्ख

मेरे औगुण मां भुलाओ तुस, अपने हिरदे नै लाओ तुस।

> में नीच आं अपनी करनी च, आई पुजां तुं'दी शरनी च। मेरी तुं'दे पर गै डोरी ऐ, सद्कर्म दी पोथी कोरी ऐ। हून डोबो तुस भाएं तारो मिं, देओ जीवन भाएं मारो मिं। अपने कश मिगी बुलाओ तुस, मेरे औगुण मां भुलाओ तुस,...

मिं होर कुसै दा स्हारा नेईं।
बिन तुं'दे मां मिं थाहरा नेईं।
मिं तुं'दे हिरखै जड़ी लेआ,
में लड़ मां तुं'दा फड़ी लेआ।
बच्चा बिन मां निं रेही सकदा,
कुतै निं पल भर बेही सकदा।
अपने नै मिगी मलाओ तुस,
मेरे औगुण मां भुलाओ तुस।।

हुन वृत्ति कुतै निं लगदी ऐ, बिन तुं'दे जोत निं जगदी ऐ। में होर कुतै निं जाई सकदा, निं होर देव मनाई सकदा। जे हिरख मिं तुं'दा थ्होई जा, पही जीन सफल बी होई जा। मां अमरत पान कराओ तुस, मेरे औगुण मां भुलाओ तुस।।

ब्रह्माणी तुस जग मालक ओ, नारायण बी मां पालक ओ। तुस गै मां जग दी बाल्ली ओ, शंकर रूपा म्हाकाली ओ। बिन मां निं दुनिया पलदी ऐ, मां गै सब दुख-सुख झलदी ऐ। मां अपनी दया बर्हाओ तुस, मेरे औगुण मां भुलाओ तुस।



## पञमां रूप-रकंद माता

साधक जो चांह्दा कल्याण, मां स्कंद दा करी लै ध्यान।

> ओह् ऐ कार्तिकेय दी मां, स्कंद माता ऐ जिसदा नांऽ बाल रूप च कार्तिकेय, म्हेशां मां दी गोदा रेह्। इस माता दियां बाह्मां चार, कार्तिकेय गोदी बश्कार। जिस देव दा मोर ऐ बाह्न, साधक जो चांह्दा कल्याण।।

सज्जे हत्थ च बच्चा लब्भै, खब्बै हत्थ कमल-फुल्ल फब्बै। इंदा रंग ऐ चिट्टा दुद्ध, करै साधक दा हिरदे शुद्ध। कमलै'र जो विराजमान ऐ, पद्मासना सिंह बाहन ऐ। करी लैओ इस्सै दा गुनगान, साधक जो चांह्दा कल्याण।। विशुद्ध चक्र च बड़ा ऐ नंद, क्रियां बाह्रलियां होन बंद। साधक इस कन्नै जदूं जुड़दा, चित्त वृत्तियें कोला मुड़दा। पद्मासना-लीन जदूं होऐ, कामनाएं शा छुट्टी थ्होऐ। कामनाएं दा मिटै नशान, साधक जो चांह्दा कल्याण।।

चेह्रे उप्पर आवै कांति, पलै च थ्होई जा उसी शांति। दुनियादारी जा उसी भुल्ली, दुआर मोक्ष दा जा पही खु'ल्ली। पंजमें रूप च जुड़ी जा मन, कार्तिकेय बी होन प्रसन्न। इस कोला बड्डा केह्ड़ा ध्यान, साधक जो चांह्दा कल्याण।।



## मां आदि शक्ति गंगा

तूं गंगा मां खुआ रनी ऐं, लोकें गी मां तूं तारनी ऐं।

> मां शरण तेरी जो औंदा ऐ, वत्सलता तेरी पांदा ऐ। तूं ठंड कालजै पान्नी ऐं, मां हिरखी निग्घ भखान्नी ऐं। तूं पाप-मैल मां गोल्लनी ऐं, ते अन्तर मन मां छोल्लनी ऐं। करी पाप सुआह डुआरनी ऐं, तूं गंगा मां खुआ'रनी ऐं।।

बच्चे तेरे लेई सारे न, भाएं चंगे न जां माड़े न। सभनें दे भाग बनानी मां, हर बच्चे ई तूं अपनानी मां। सभनें गी तूं मां चाहन्नी ऐं, नेह इक्के नेहा तूं लान्नी ऐं। जगदम्बा मां खुआ'रनी ऐं। तूं गंगा मां खुआ'रनी ऐं।।

> जो कोल तेरै मां आई जा, ओह् अपने भाग बनाई जा।

जग दा करने ई उद्धार मां, लेआ धरती तूं अवतार मां। स्त्रिश्टी दी तूं मां दाई ऐं, साकार तूं गंगा माई ऐं। तूं भागीरथी खुआ'रनी ऐं, तूं गंगा मां खुआ'रनी ऐं।।

निं भेद भाव तेरे अन्दर ऐ, तेरा हिरदा सुच्चा मंदर ऐ। करै फर्क निं तेरी अक्ख मां, नेईं दिक्खें कुसै गी बक्ख मां। मां हिरख तेरे बिच अ'न्ना ऐ। नेईं जिसदा कोई बन्ना ऐ। सब चंगे-मंदे स्हारनी ऐं, तूं गंगा मां खुआ'रनी ऐं।।

> ध्यान जेह्दा तेरै रौंह्दा ऐ, उसदा स्नान नित्त होंदा ऐ। जो श्रद्धा दे बिच रुज्झी जा, बिन गेदे गंगा पुज्जी जा। ओह्दी इक चलोहबी लक्ख बनै, बिन श्रद्धा लक्ख बी कक्ख बनै। श्रद्धा च दौड़दी जा'रनी ऐं, तूं गंगा मां खुआर'नी ऐं।।

## दाती मां

जिस घरै च मिलदा स्हारा ऐ, मां, सच्चा तेरा दुआरा ऐ।

नेईं रौंह्दा कोई नरास तेरै, होंदी ऐ पूरी आस तेरै। मिं लभदा निं कोई दाता ऐ, तेरे नेहा इत्थै माता ऐ। सब तेरे दुआरै ढट्ठै दे, भरने गी झोलियां नट्ठै दे। सदा होंदा पार-तुआरा ऐ, जिस घरै च मिलदा स्हारा ऐ।।

एह् भगत सकामी सारे मां, जो बोल्ला दे जैकारे मां। लखपित करोड़ जां अरबपित, चांह्दा ऐ भिक्खेआ मती-मती। इत्थै औंदा हर सुआली ऐ, हत्थ फड़ियै ठूठा खाल्ली ऐ। नेईं लभदा होर दुआरा ऐ, जिस घरै च मिलदा स्हारा ऐ।। एह् जग सारा भिक्ख मंगा ऐ, नेईं रज्जै भुक्खा-नंगा ऐ। लेई इक्कै हीखी लंधै दा, नत्त मस्तक होई मंगै दा। दिक्खै जदूं हालत माड़ी मां, दिंदी ऐ छप्पर फाड़ी मां। जिस रचे दा एह् संसारा ऐ, जिस घरै च मिलदा स्हारा ऐ।।

नेईं दिंदी झूठा लारा मां, करदी सब दा निपटारा मां। जग थक्कै मंगी-मंगी नेईं, मां अक्कै बंड्डी-बंड्डी नेईं। कोई मंगै दा हत्थ कड्डियै, कोई आवै झोली अड्डियै। निं मंगनें गी कोई थाह्रा ऐ, जिस घर च मिलदा स्हारा ऐ।।

> मंगो तुस बेशक झक्को नेईं, सुक्खन दी शर्त रक्खो नेईं। जो कण-कण बिच मां बसदी ऐ, सुनी सुक्खन तुं'दी हसदी ऐ। जिस आपूं मंगी खानी ऐ, उन्न सुक्खन केह चढ़ानी ऐ।

एह् जगत् गै ओह्दा सारा ऐ, जिस घरै च मिलदा स्हारा ऐ।।



## समर्पण पत्तर

जगदम्बे वैष्णो मां मनै च बसाना चाह्नां, शिक्त युक्त चि'नों कन्नै जेहड़ी सज्जी-धज्जीऐ, छिव ओहदी अपने में हिरदे च तुआरियै, दिक्खना निरंतर पही चाह्नां रज्जी-रिज्जियै। साधु, सैंतें सज्जनें दा करने लेई उद्धार, भूतें ते प्रेतें, राकशें गी जि'नें मारेआ, उस्सै मां दा वात्सल्य भाव जदूं उच्छलेआ, फसे मंझधार देवतें दा बेड़ा तारेआ।।

मां दी शक्ति अगौ लब्भै कोई बी मसाल नेई, गरुड़ हैंस मोर कुतै नंदी गण साहन ऐ, मैहमामयी माता दा सबूत सामधाम दिक्खो, सभनें थमां शक्ति युक्त मैया जी दा बाहन ऐ। होइयै प्रभावत मैया गी अपनाने लेई, अर्जी खुदगर्जी आहली अगौ रक्खी कडि्ढयै, झटपट फटाफट मौका में सम्भालेआ, शरणी मां दी पुज्जी गेआ सारे देव छडि्डयै।।

बाह्न होऐ वृष जंदू रूप ऐ मातेश्वरी, हैंसा दी सुआरी जदूं ब्राह्मी रूप धारदी, माता रानी इ'नें सारे रूपें गी समेटियै शेरा दी सुआरी करियै दुश्टें गी मारदी। बखान करां माता दा में केहड़े-केहड़े रूपै च, हत्था च त्रिशूल फड़ी दुश्टें गी डराई सु'ट्टे, नस्सन निसाचर पही कल्लै दी दपैहर जि'यां, धनशा नै तीरें दी मां बरखा बर्हाई सु'ट्टै।।

> कुमारी ब्रह्म चारिणी मां शेरा दी सुआरी जो, हिरदै बसेरा करै चित्त खंघलोई जा, मनै चा सफाया होई जा भलेओं विकारें दा, सिरै पर जेकर हत्थ मां दा रखोई जा। केई रंगें-रूपें बिच माता दा नजारा ऐ, ऐन्द्री दे रूपे च मां हाथी पर बौंह्दी लब्भे, बक्ख-बक्ख रूपें बिच छिव मां दी दिक्खी लैओ, वैष्णवी रूपे बिच गरुड़ सुआरी फब्बै।।

अग्गी बिच होऐ माहनू जेकर कोई जलै दा, जां युद्धै बिच होऐ दुश्मनै दे घेरे च, करदी मां बचाऽ बनी कवच सुरक्खेआ, होऐ की निं कोई घोर संकटै दे न्हेरे च। कम्म सारे करना म्हेशां मां गी याद करियै, भुल्लियै बी मां गी में कदें बी भुलांदा नेईं, उस्सै बिच रौहन्ना-बौहना उस्सै च बसोन्ना में, मां गी छोड़ी होर कोई देवता मनांदा नेईं।। हिरदे च बसाई मन लाई कोई दिक्खी लै, कश्ट-क्लेश, दुख-पीड़ माता नाशिनी ऐ, तुप्पने दी लोड़ नेईं कुतै बी दौड़ी-दौड़ियै, चंड-मुंड धारिणी एह गृह-गृह निवासिनी ऐ, मनै दी मुराद माता मेरी मंजूर करो, मेरे मन मंदरै च मुड़ी होई जा मंगल, मारियै मकाओ माता दुश्टें ते द्रोहियें गी, मते चिर दुनिया च र'वै नेईं जंगल।।

योग सिक्खने दी बिंद लोड़ मिगी पेई नेईं, कुसै ने सखाया ना गै कुसै गी में दिक्खेआ, उस्सै पर सु'ट्टी ओड़ी जीवनै दी डोर फ्ही में, बांह फड़ियै मां ने जो सखाया उ'ऐ सिक्खेआ। बनी मां चामुंडा दुख सभनें दे हरदी, धनश तलोआर त्रिशूल हत्थ खंडा ऐ, रूप महाकाली आहला युद्धै बिच धारियै, राकशें गी बड्ढेआ बनाइयै मूली गंढा ऐ।।

मन मेरा माता तुं'दे दर्शनें दा भुक्खा ऐ, महागौरी रूप धारी हिरदे च बस्सो मां, धन्न-धन्न होई जा मन भुक्ख त्रेह चुक्की जा, शक्ति अपनी दा मिगी चमत्कार दस्सो मां। दुखें आह्ला पतझड़ अन्दरा दा मुक्की जा, मनै च बनाई जाओ आइयै ब्हार बसैंत, पंज भूत नस्सी जाह्न त्राही माम् करदे, मेरी वासनाएं दा उक्का-मुक्का होई जा ऐत।।

मां दी चेतन शक्ति नै गै सारें दा बजूद ऐ, बिन ओह्दी शिक्त दस्सो थाहर जेहड़ा खाल्ली ऐ, बक्ख-बक्ख रूपें बिच निराकार वैष्णो मां, सरस्वती लछमी ते कुतै बनी काली ऐ। गल्ल इस लोक दी नेईं त्रैवै लोक दिक्खी लैओ, चन्न, तारे सूरज ते धरती भाएं गास ऐ, अखंड ब्रह्माण्ड बिच उ'ऐ इक शिक्त ऐ, कण-कण बिच जेहदा होए दा निवास ऐ।।

> करिये बेशक दना गौर तुस दिक्खी लैओ, त्रौनें लोकें बिच मैह्मा मां दी गै लब्भे दी बक्ख-बक्ख रूपै बिच बक्ख-बक्ख नां बेशक, जगदम्बे मैया केईं रूपें बिच फब्बे दी। चमका दा ऐ सूरज बी जिस कोला लोऽ लेइये, चन्ना दी पही चाननी बी जिसने बनाई ऐ, स्त्रिश्टी दा संचालन बी उ'ऐ शक्ति करै दी, बहा, शिव, विष्णु च जेहड़ी पही समाई ऐ।।

## छेमां रूप-कात्यायणी

कात्य-कुल च होए कात्यायण, होई गे जो मां दे परायण।

मची ही सारे हाहाकार, बधी गेआ जदूं अत्याचार। महिषासुर ने कैहर बर्हाया, धर्म गी जि'यां पुट्टी टकाया। ब्रह्मा विष्णु शिव होए किट्टे, तेज युक्त गुण मां गी दिते। करी प्रगट पही कीता गायन, कात्य-कुल च होए कात्यायण।।

लेआ फ्ही देवी ने अवतार,
कात्यायण दी सुनियै पुकार।
इश्ट बनाई इ'नें पराम्बा,
पुत्री रूप घर आई जगदम्बा।
कात्यायण-धी बनी भवानी,
तां पेआ फ्ही नांऽ कात्यायणी।
कात्यायण ने कीता ध्यान,
कात्य-कुल च होए कात्यायण।।

कृष्ण चतुदर्शी देवी आई, कात्यायण ने खुशी मनाई। सतमीं, अठमीं, नौमीं आई, शुक्ल पक्ख दी चाननी छाई। त्रै दिन पूजा च उन्न लाए, अपने मनै दे भाव सनाए। रेह् पूजा दे बिच कात्यायण, कात्य-कुल च होए कात्यायण।।

दिन फ्ही दसमीं दा जंदू आया, महिषासुर गी मां ने ढाया। कीता उसदा कम्म तमाम, देवताएं गी लग्गा अराम। फल कात्यायणी दिंदी पक्क, इस बिच बिंद बी नेईं शक्क। गीत गा'रदे ग्रैन्थ पुराण, कात्य-कुल च होए कात्यायण।।

> रंग सुन्ने साहीं चमकदार, बाह्मां सोभन इंदियां चार। अभय मुद्रा च हत्थ इंदा सज्जा, वरदान मुद्रा दे बिच खब्बा। सज्जै कमल-फुल्ल मां दे सज्जै, तलवार हत्थ खब्बे बिच फब्बै।

दुख फ्ही सारे करन पलायन, कात्य-कुल च होए कात्यायन।।

दुख हरदी नेई करदी देर, बाह्न ऐ इस मां दा शेर। सांधक होंदा जदूं समर्पत, सब किश करदा मां गी अर्पत। छे मां आवै जदूं नराता, आज्ञा चक्र जोड़े नाता। पूरी चाल्ली होऐ परायण, कात्य-कुल च होए कात्यायण।।



## मां दी लीला

सूरज, चन्न, तारे अम्बरै दी पंछान ऐ, भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।

> जंगलै च मंगलै दी उतरी बरात ऐ, लगदा निं पता इत्थै दिन ऐ जां रात ऐ। मां दुर्गमेश्वरी दी सारी करामात ऐ, हर भूत प्राणी जेहदे कन्नै प्राणवान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

जम्मुआ च शैहर मां दा कटड़ा ऐ बस्सै दा, दिनै-रातीं जगमग करी जेहड़ा हस्सै दा। खुशी-खुशी हर माह्नू जिस पास्सै नस्सै दा, बारां म्हीनें दुनिया दी पेई रौंहदी भान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

> शोरं आह्ली मां ने कमी बिंद बी निं छड्डी दी, प्हाड़ें बिच मन-मोहनी सोहनी झांकी कड्डी दी। दौड़ी-दौड़ी ऑंदे लोक दिखदे निं गड्डी गी, मैह्मा नै भरोई गेदा धरत शमान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।

कल्पना शा बाह्र मां दी शिक्त दा संसार ऐ, लीला मां दी सज्जै खब्बै लब्भै थाह्र-थाह्र ऐ। म्हाकाली सरस्वती मां लछमी बश्कार ऐ, लंगर बीर मां दे कन्नै-कन्नै हनुमान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

फुल्ली-फुल्ली खुशी बिच प्हाड़ बी पसोआ दे, रुक्खें-बूहटें ब्हानै रेही-रेही उच्चे होआ दे। दिक्खने ई नजारा बेहियै यात्रु बसोआ दे, भौन बझोंदा मां दा शक्ति दी खान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

सभा सुर्ग लोक आह्ली धरती पर लग्गी ऐ, सभा दे मझाटै मां बड़ी सोहनी फब्बी ऐ। बझोंदा जि'यां सामधाम अज्ज मां लब्भी ऐ, मां दी गै शक्ति साढ़े साहें च प्राण ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरें दी शान ऐ।।

साद्दा भेजी-भेजी मां ने भगत बुलाए न, दुहार छवि लैने ई रित कामदेव आए न। शलैपा दिक्खी सूरज ते चन्न शरमाए न, दिक्खियै लोगाई बी सारी अज्ज रहान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

भवनै दे अन्दर ते गल्ल कोई खास ऐ, पुजदे गै होंदा शान्ति दा एहसास ऐ। कीजे इत्थे सामधाम मां दा निवास ऐ, शिक्त युक्त गुफा दी बड़ी गै दिब्ब शान ऐ। भौन मां......।।

> छिडिये गुफा गी मन करै नेई जाने गी, टुरी जाओ तां मुड़िये फ्ही मन करै औने गी। दिक्खने गी छिव माह्नू तुप्पे मुड़ी ब्हाने गी, करने ई दीदार मां शेर जेहदा बाह्न ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

सुर्ग भाएं धरती 'र खुआंदा कश्मीर ऐ, ब रौंह्दी श्रद्धालुएं दी वैश्नो दै भीड़ ऐ। घ्रिस्ती साधु सैंत इत्थै लब्भै दा फकीर ऐ, थाह्रें बिचा थाहर मां वैश्नो दा म्हान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

गर्मी-सर्दी लग्गै ना गै थक्कन् ते हुट्टन, भावें नै भरोचे जैकारे मां दें उट्ठन। हिरखै च भरोइयै नंद सुर्गे दा लुट्टन, चढ़दे लै चढाई बच्चा, बुड्डा बी जुआन ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

धूनी मां दी भौन पुज्जी भगत रमांदे न, भेटां गाई मां दे फ्ही भाव च समांदे न। भावें च गै मां नै फ्ही रिश्ता बनांदे न, दिला बिचा उट्ठै पही भगतें दी तान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

> दर्शनाभिलाषी जदूं किट्ठे होई जाह्न भावना च जदूं अक्खियां मटोई जाह्न सुगैं दे तदूं सारे सुख थ्होई जाह्न भावना करांदी मां नै असली पंछान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।

जदूं-जदूं हिरदै बसदी मां दी तस्बीर ऐ, अक्खियें चा बगी पौंदा छमछम नीर ऐ। हिरखी खरीदै मां गी उ'ऐ बड्डा मीर ऐ, जेहदे बिच छल दा निं बिंद बी नशान ऐ। भौन मां वैश्नो दा डुग्गरै दी शान ऐ।।



#### शक्ति रूपा

जेह्दी कण-कण बिच नशानी ऐ, ओह् जगदम्बे महारानी ऐ।

> मेरे तन-मन बिच जो बौह्ड़ा दी, मेरे साहें बिच बी दौड़ा दी। जेह्ड़ी नींदर रातीं पांदी ऐ, नित्त बडलै मिगी जगांदी ऐ। भाएं उम्र बी सारी लग्गी जा, बस झलक ओह्दी इक लब्भी जा। जेह्ड़ी वैष्णवी नारायणी ऐ, जेह्दी कण-कण बिच नशानी ऐ।।

दीदार मिं जेकर होई गेआ,
में समझङ सब किश थ्होई गेआ।
जेहदी शक्ति हर थां लब्भै दी,
केई दक्खें बिच जो फब्बै दी।
जो सब दी जीवन शक्ति ऐ,
निराकार रूप बिच भक्ति ऐ।
उ'ऐ दुर्गा रूप भवानी ऐ,
जेहदी कण-कण विच नशानी ऐ।।

ओह्दा सब नै इक्कै नाता ऐ, सभनें दी खुआंदी माता ऐ। मां सरस्वती इ'यै वाणी ऐ, करै राज दिलें जो रानी ऐ। देई शक्ति सब गी पालै दी, ढट्ठें गी जेह्ड़ी ठुआले दी। वर देइयै जो वर दायनी ऐ, जेह्दी कण-कण बिच नशानी ऐ।।

जेह्ड़ी शक्ति रूपा देवा ऐ, जो करै दी सब दी सेवा ऐ। जो करै संचालन शक्ति नै, जेह्ड़ी मिलदी सच्ची भक्ति नै। जिस सिरजे दा संसारा ऐ, मां रूप च बनदी स्हारा ऐ। उ'ऐ सीता राधा रानी ऐ, जेह्दी कण कण विच नशानी ऐ।।

सदा चुकदी डि'गदे ढौंदे गी, देऐ स्हारा बच्चे रोंदे गी। दुख दर्द जदूं बी होंदा ऐ, बच्चें कोला मां गलोंदा ऐ। हिरख ओहदे च अनसम्भा ऐ, जेहड़ी साख्यात जगदम्बा ऐ। तीरथ बिच गंगा पानी ऐ, जेह्दी कण-कण बिच नशानी ऐ।।

ना उस लेई चंगा मंदा ऐ,
कोई बी शैल जां गंदा ऐ।
ओह रंग-रूप निं दिखदी ऐ,
छड़ी हिरखी भावें बिकदी ऐ।
जेहदै हिरखी बूह्टा उज्जी जा,
ओहदे दिलै च सिद्धा पुज्जी जा।
जेहड़ी दुर्गा मां कात्याणी ऐ,
जेहदी कण-कण विच नशानी ऐ।।

पर्वत दी पार्वती पुत्री ओह्। छन्दें च छन्द गायत्री ओह्। जो मंगो सो पूरा करदी ऐ, सभनें दी झोली भरदी ऐ। भरी झोली गरीबी खट्टी दी, नेईं होऐ बशर्ते फट्टी दी। कु'न ऐसा दाता-दानी ऐ, जेहदी कण-कण बिच नशानी ऐ।

बनी कंञक जे रस्तै आई जा, बिगड़े दा कम्म बनाई जा। मां सभनें दी जो बाल्ली ऐ, करदी सब दी रखवाली ऐ। श्री राम नै सोभै सीता जो, मां ग्रैंथें बिच ऐ गीता जो। उ'ऐ गिरिजा मां भवानी ऐ, जेह्दी कण-कण बिच नशानी ऐ।।

> जेह्ड़ी दुख-क्लेश बी हरदी ऐ, महाकाली दी पाई बरदी ऐ। जिन्नै मारे राकश उक्के हे, धरती'रा भलेआं चुक्के हे। जिन्नै महिषासुर गी स'लेआ हा, पैरें दे हेठ फ्ही मलेआ हा। एह् क्हानी अत्त परानी ऐ, जेह्दी कण-कण बिच नशानी ऐ।

शुम्भ निशुम्भ दा करी सफाया, चंड-मुंड गी गलै च पाया। रक्त बीज दा रेहा निं नांऽ, मधु कैटभ हे गे कतांह। रंड-मुंड होए सज्जै-खब्बै, दंदें बिच मां कुसै गी चब्बै। बनी शक्ति रूपा रानी ऐ, जेहदी कण-कण बिच नशानी ऐ।

> सिर कुसै दा पेदा गब्भै, धड़ फ्ही कुसै दा लड़दा लब्भै।

लत्त कुसै दी बांह् निं रेही, अफरा-तफरी ऐसी पेई। त्राही माम् दी देन दुहाई, भैरो घाटी देऐ गुआही। तां शक्ति मां दी जान्नी ऐ, जेह्दी कण-कण बिच नशानी ऐ।

लहुएं दे कुतै चलन फुहारे, ढट्टन राकश लेई लुआरे। कुसै गी आवै नेही न्हेरनी, पवै चकोइयै खाई घेरनी। दिनें उ'नेंगी लब्भन तारे, अर्क्खों मली-मली दिक्खन सारे। आई चेता उ'नेंगी नानी एं, जेह्दी कण-कण बिच नशानी एं।

सैंख बजाइये हिरदा पाड़ै, तीर कुसै दी छाती ताह्ड़ै। घैंटी धुन मां करै डरौनी, बीती ही दुश्टें लेई होनी। हत्थें-पैरें राकश होई गे, महादेव जी रहान होई गे। शक्ति मां दी पन्छानी ऐ, जेहदी कण-कण बिच नशानी ऐ। कोई लब्भै दा दौड़ें पेदा, कोई बतेहा भुंजां ढेदा। अ'न्ना कोई होइया काना, पता निं लग्गै कुद्धर जाना। महाबली बी थिड़दे लब्भन, किश मदानै रिढ़दे लब्भन। लेई बिपता मुल्लें जानी ऐ, जेहदी कण-कण बिच नशानी ऐ।



## जग्ग जननी

चरणें मां मेरा थाह्र होऐ, मिगी शब्दें दा भंडार थ्होऐ।

> नित्त र'वां में तुं'दी शरणी च, अत्त नीच आं अपनी करनी च। रुख मेरे गी तुस मोड़ी लैओ, मिगी अपने नै पही जोड़ी लैओ। मिं समझो किरपा दा पात्तर, मिं लोड़ ऐ तुं'दी गै मात्तर। में चाहन्नां बेड़ा पार होऐ, चरणें मां मेरा थाहर होऐ।।

जे याद मां हिरदै बस्सी जा, अन्दरा दा न्हेरा नस्सी जा। जदूं लोऽ मां तुं'दी होई जा, सूरज बी तदूं घरोई जा। नित्त सं'ञे-बडलै न्हौंदे लै, सदा उठदे, बौंहदे सौंदे लै। ओठें सदा तुं'दा नांऽ र'वै, चरणें मां मेरा थाहर होऐ।। इक बारी तन्मय होई जां, पही खुशी च भाएं बतोई जां। मेरे साहें तुं'दा नांऽ चलै, सिर चरणे दी सदा धूड़ मलै। अक्खियें बिच मूरत ढलदी जा, झड़ी अत्थरुएं दी चलदी जा। मूहां भाएं किश बी निं खोऐ, चरणें मां मेरा थाहर होऐ।।

लगातार जपां में नांऽ माता, रातीं बी करां में जगराता। नांऽ तुं'दा में बोल्ली-बोल्ली। चिंतन दी मधानी नै छोल्ली। नेई थक्कां नां गै हुट्टां में, छवि रूपी मक्खन तुप्पां में। पही होर निं भाएं किश थ्होऐ, चरणें मां मेरा थाहर होऐ।।

> मां दे चरणें च जाइयें में, देह दीआ फ्ही बनाइये में। बत्ती में नांऽ दी बनाई लैं, हिरखै दा तेल बिच पाई लैं। फ्ही अग्ग वियोगी छ्होई जा, तां चानन सारै होई जा।

जे राह् एह्कड़ा पकड़ोऐ, चरणें मां मेरा थाह्र होऐ।।



## सतमां रूप—काल रात्रि

काल रात्रि नांऽ मां तेरा, रंग ऐ काला जि'यां न्हेरा।

> खिल्लरे दे न मां तुं'दे बाल, चमकै बिज्ज साहीं गल-माल। चेहरे पर त्रै अक्खीं फब्बन, ब्रह्माण्ड साहीं गोल जो लब्भन। साह लब्भन मां दे इ'यां चलदे, नक्क चा अग्ग दे लोरे बलदे। दिक्खी सकन निं पापी चेहरा, काल रात्रि नांऽ मां तेरा।।

दिक्खी लैओ इक होर नशान, गधा ऐ पही इस मां दा बाहन। मां सज्जे हत्थै नै वर दिंदी, खब्बे नै मां निडर बनांदी। त्रीए खब्बे लोहे दा खंडा, चौथे हत्थ कटार ऐ नंगा। रूप डरौना भाएं लग्गै, शुभ फल देने गी मां अग्गै। करदी दुश्टें गी सदा नेड़ा, काल रात्रि नांऽ मां तेरा।।

> शुभंकरी मां शुभ गै करदी, दुखड़े भगतें दे मां हरदी। उपमां मा दी ना कोई जोड़, डरने दी केह भगतें ई लोड़। साधक मां दा बड़ा ऐ खास, सहस्रार बिच करै निवास। दुख निं पांदे कदें बी फेग्रा, काल रात्रि नांठ मां तेरा।।

सुखै दी पौंदी अदूं फुहार, खोहलन सिद्धियां बंद दुआर। सतमें दिन दी करो पंछान सहस्रार बिच रोको प्राण। साधक इस चक्र जो बस्सन, दानव दैत्य भूत सब नस्सन। भगत जो भिक्त मां दी करदा, अर्ग जल जैन्तु शा निं डरदा। सुखें दा करदी मां सबेरा, काल रात्रि नांऽ मां तेरा।।

# मां दी मैह्मा

मां तेरा मिगी सरूर होऐ, मत्थै चरणें दी धूड़ होऐ।

> हिरदे बिच नांऽ पही चलदा जा। दीआ निश्ठा दा बलदा जा। में किरये अक्खीं बंद सदा, तेरी छिव दा लुट्टां नंद सदा। नांऽ हिरदे तेरा बस्सी जा, अन्दरे दा न्हेरा नस्सी जा। मेरे अन्दर मां दा नूर होऐ, मां तेरा मिगी सरूर होऐ।।

तेरी खड़ग चबक्खी चलदी जा,
अन्दरै दे पापी स'लदी जा।
पापी इक-इक बढोंदा जा,
खप्पर मुड़ी-मुड़ी भरोंदा जा।
पापी निं पाठ कोई घेरा पही,
जदूं मां दा होऐ बसेरा पही।
मिगी मां पर पही गरूर होऐ,
मां तेरा मिगी सरूर होऐ।।

मां दे नांऽ दी पतवार होऐ, भांऽ बेड़ी फ्ही मंझदार होऐ। मन विचलत बिंद बी होऐ निं, मिगी डर बी कुसै दा र'वै निं। मां रस्ता नेहा बनांदी जा, टुरी मंजल आपूं औंदी जा। कम्म मेरा सफल जरूर होऐ, मां तेरा मिगी सरूर होऐ।।

मेरी लोड़-थोड़ सब मुक्की जा, मेरी हीखी हर इक चुक्की जा। छड़ा हिरदै मां दा राज होऐ, फ्ही खुश जां कोई नराज होऐ। जदूं स्हारा मां दा सारें गी, केह करना ऐ रिश्तेदारें गी। हस्सन जदूं कोई मजबूर होऐ, मां तेरा मिगी सरूर होऐ।।

> खबरै की माह्नू भुलदा ऐ, जाई थाहर-थाहर फ्ही रुलदा ऐ। उसी लोड़ निं कुतै बी जाने दी, दुख जाइयै कुतै सनाने दी। पाई अक्खीं विशें दी लेतर तूं, आपूं होए दा मा-म्हेटर तूं।

दुख भोगै जेहदा कसूर होऐ, मां तेरा मिगी सरूर होऐ।।

तूं सु'ट्टियै डोरी दिक्ख मड़ा, उस नै होइयै इक मिक मड़ा। ओह आपूं सब किश करदी ऐ, बच्चें लेई दुख सब जरदी ऐ। जिन्न रोइयै उसी सनाया ऐ, उसी मां ने गले नै लाया ऐ। मिलै मां जे नेईं फतूर होऐ, मां तेरा मिगी सरूर होऐ।।



# मां दा स्हान

निं मां में तुगी भुलाई सकदा, निं तेरा स्हान चकाई सकदा।

> ना मुमकन मुमकन करनी ऐं, औंदा जो तेरी शरणी ऐ। तूं पढ़ियै मनै दी भाशा गी, करनी ऐं पूरण आशा गी। तुगी लोड़ निं गल्ल सनाने दी, भाशा गी शैल सजाने दी। निं दस्सें झूठे दक्ख माए, तूं करनी ऐं परतक्ख माए।

कु'न तेरे गुण गनाई सकदा, निं मां में तुगी भुलाई सकदा।। नेई दित्ते लारे-लप्पे तूं, ना झूठे मत्थल ठप्पे तूं। जो हिरख तेरे नै लांदा ऐ, ओह स'रेआं तली जमांदा ऐ। जेहड़ा बी मां तुगी जान्नी लै, असलीयत गी पन्छानी लै। मां उसगी गलै तूं लान्नी ऐं, गोदी बिच उसी खढान्नी ऐं। हिरख इन्ना कु'न लाई सकदा, निं मां में तुगी भुलाई सकदा।।

तेरे स्हान मेरे सिर जिन्ने न,
गिनी सकदा नेईं में किन्ने न।
मेरा सब किश तूंहें कज्जै दी,
में करदा गल्ल निं पज्जै दी।
हत्थ तेरै जेह्दी डोरी ऐ,
तूं उसगी दित्ती लोरी ऐ।
तुगी जानै बच्चा टामां गै,
बच्चें गी जानन मांमां गै।
निं कोई कर्ज मकाई सकदा,
निं मां में तुगी भुलाई सकदा।।

जिन्न हिरदै मां बसाई ऐ, उन्न सुगैं छेज बछाई ऐ। जिसदे बिच भाव समर्पण ऐ, केह करना उसने अर्चण ऐ। मां जेहदे नै बी होंदी ऐ, दुनियां दी दौलत थ्होंदी ऐ। उसी लोड़ कुतै निं जाने दी, ना थां-थां तरले पाने दी। ओह चांह्दा ऐ जो पाई सकदा, निं मां में तुगी भुलाई सकदा।।

मां जिसदे हिरदे बसदी ऐ,
उसी चमत्कार मां दसदी ऐ।
निं थ्होंदा जिसगी संग ओहदा,
कि'यां दस्सी सकदा रंग ओहदा।
बिन दिक्खे जेहड़ा बोल्ला दा,
ओह मूर्ख पानी छोल्ला दा।
ओह खबरे केहड़ी आसा ऐ,
निं मक्खन थ्होना मासा ऐ।
इ'यां ओह किश निं पाई सकदा,
निं मां में तुगी भुलाई सकदा।।



# निराकार शक्ति (मां)

जदूं-जदूं बी सज्जनें गी दुश्ट घेरा पांदे न, अत्याचार ढाइयै सुख-चैन ओह मुकांदे न। पाप आहला न्हेरा जदूं छांदा हिरदे-गास ऐ, धर्में दा पटोई जंदा जदूं सत्यानास ऐ।

> तदूं-तदूं गै रूप शक्ति बक्ख-बक्ख धारियै, करदी ऐ सफाया दुश्ट राकशें गी मारियै। ओह् दिक्खो कि 'यां-कुत्थै किस रूपै बिच रौंह्दी ऐ, शक्ति दा प्रतीक नारी रूपै बिच होंदी ऐ।

अग्ग, ब्हा, पानी, मिट्टी, गास पंज तत्त न, पांडवें दे रूपै च जो लभदे बक्ख-बक्ख न। शिक्त बनी द्रौपदी जो उंदे च समांदी ऐ, भूत प्राणियें च शिक्त कुंडिलनी खुआंदी ऐ। गर्भ देवकी चा जिन्नै कीती गास वाणी ऐ, श्री कृष्ण बिच उ'ऐ शिक्त राधा रानी ऐ। शिक्त श्री राम नै जो सीता बनी फब्बै दी, उ'ऐ शिक्त शिव जी कन्नै पार्वती लब्भै दी।

बैठी दी जेहड़ी शेरा पर दुर्गा माता रानी ऐ, नारायण बिच उ'ऐ शक्ति लक्ष्मी नारायणी ऐ।

जिस लेई न इक सब कोई निं चंगा-मंदा ऐ. तीरथै च उ'ऐ बगै बनियै मैया गंगा ऐ। गनगान एहदा करदा रिग, यजु, साम ऐ. विराट रूप शक्ति दा प्रकृति सामधाम ऐ। चतन्न करै प्राणियें गी शक्ति एहदी लगातार, एह्दे नै बजूद प्राणियें दा र'वै बरकरार।

सरस्वती मां स्त्रिश्टी ब्रह्मा रूपै च रचांदी ऐ, लछमी विष्णु रूपै च पही स्त्रिश्टी एह चलांदी ऐ, ते शंकर दा रूप जदं काली मां बनांदी ऐ। धरती परा नांऽ-नशान भलेआं मटांदी ऐ। एहदे नै गतिशीलता एहदे बिना विराम ऐ, राम-परश्राम एह्दे नै गै घनश्याम ऐ। अनादि शक्ति इ'यै इ'यै जीवना दा सार ऐ, अखंड ब्रह्मण्ड बिच फ्ही जेह्ड़ी आर-पार ऐ। \*



## अठमाँ रूप—महागौरी

अठमां जद्ं नराता औंदा, मन महागौरी बिच समांदा। शक्ति मां दी बडी अनमल्ल. रंग चिट्टा जि'यां कुंद दा फुल्ल। जां चिट्टा जि'यां सैंख जां चन्न, दिखदे होई जा मन प्रसन्न। गैहने-कपडे बी सब चिट्टे, चि'न में मां दे जिन्ने दिक्खे। मन मस्ती बिच नचदा गांदा, अठमां जद्ं नराता औंदा। बाह्मां इस शक्ति दियां चार, म्हेशां बैल पर र'वै सुआर। सज्जा हत्थ उप्परला अग्गै, अभयदान जो दिंदा लब्भै। हेठ आह्ले सज्जै त्रिशूल, करै नास दुश्टें दा समूल। म्हौल चबक्खी खुशी दा छांदा, अठमां जदूं नराता औंदा।।

> उप्परले खब्बे डमरू फब्बे, वरदान दुए नै दिंदी लब्भे।

मां दी शक्ति ऐ शान्त सरूप, बेमसाल ऐ जिसदा रूप। पार्वती ही जदूं मां शक्ति, शिव लेई कीती मां ने भक्ति। तां गै हर कोई मां मनांदा, अठमां जदूं नराता औंदा।।

तुलसी ने बी फरमाए दा ऐ, रामायण च गाए दा ऐ। जन्म कोटि लगि रगर हमारी, बरउं संभू न त रहउं कुंआरी। इस रूप च जेह्डा समांदा, मूंह मंगा फल म्हेशां पांदा। रूप एह सभनें दे मन भांदा, अठमां जद्रं नराता औंदा।। कठिन तपस्या पेई मां राह, रंग फिरी गेआ काला स्याह। शिवजी ने प्रसन्न फ्ही होइयै, गंगा जल कन्नै फ्ही धोइयै। बिजली जन मां कीती गोरी, तां पेआ पही नांऽ महागौरी। जिसी सदा हर इक सरांह्दा, अठमां जदूं नराता औंदा।

## मैया गी साद्दा

मां अपनी अन्दर सद्द मना, सद्भावें अज्ञ तूं बज्झ मना। जोती नै जोत जलाई लै, मन मां चरणें बिच लाई लै। इसी हर पासेआ मोड़ी लै, मां कन्नै इसगी जोड़ी लै। बनै भक्ति तेरा अंग मना, होऐ मैया अंग-संग मना। नेईं दिक्खी-दिक्खी रज्ज मना, मां अपनी-अपनी अंदर सद्दमना।।

> बिंद भेदभाव निं रक्ख मना, निं समझ कुसै गी बक्ख मना। दिक्ख जात-पात निं रंग मना, दिक्ख उसगी जो बेरंग मना। जित्थै ऊंच-नीच निं चलदी ऐ, उत्थै मां दी जोती बलदी ऐ। उस मां गी अन्दर सद्द मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

जे लहु सारें बिच सूहा ऐ, केह अपना फ्ही केह दूआ ऐ। तूं बाह्रा मनै गी ढाई लै, ते फ्ही अपने बिच लाई लै। आसन फ्ही उच्चा होग तेरा, मन म्हेशां हौला रौह्ग तेरा। सुगैं दा बनग सबब्ब मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

> भांऽ लफ्ज तूं बड्डे बोल नेईं, धमें दी गुत्थी खोह्ल नेईं। तूं करी लै नेक कमाई मना, फ्ही होग तेरी सुनवाई मना। अमलै 'र होने नबेड़े न, चलने उपदेश निं तेरे न। बाकी भाएं सब किश छड्ड मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

उत्थै जात-रंग ना चम्म मना, सद् कम्म गै औना कम्म मना। 'एह् गल्ल तूं गंढी ब'न्नी लै, कंध धर्म-जात दी भन्नी लै। तूं बंधन एह्के त्रोड़ी दे, ते द्वेष भाव बी छोड़ी दे। फ्ही मन्नग तुगी एह् जग्ग मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> जे चाह्नां मां नै मेल मना, हिरखे दा पाई खख तेल मना। हिरखी गै मां गी पांदा ऐ, जो विरह च अत्थरू बगांदा ऐ। उसी मिलना सज्जनो सौखा ऐ, छड़ा हिरख गै लाना औखा ऐ। हिरखै दी ब'न्न हां पग्ग मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

सदा मरदा मनै दा रोगी ऐ, मन मारेआ जिस ओह योगी ऐ। उसी पुन्न-पाप कोई थ्होंदा निं, ओहदा जन्म-मरण बी होंदा निं। मरदा जो देह गी फड़दा ऐ, रूहै गी निं किश कोई करदा ऐ। तूं मां दे गलै गै लग्ग मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

> नफरत दा जैहर तूं घोली लै, भां भरी पापै दी झोली लै। माह्नू तेरे अपने सारे न, एह् फुल्ल ते भाएं ङारे न।

कदें अपने पराए होंदे नेईं, अन छड्डे थाहर छडोंदे नेईं। नेईं छट्ट तूं पाइये छज्ज मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

निरपक्ख मैया निश्कामी ऐ, त्रक्कड़ी बी उसदी सामी ऐ। जे होई उगड़ी-झिगड़ी जा, संतुलन कुदरत दा बिगड़ी जा। मन चित्र गुप्त मां दा चेला ऐ, पही स्हाब च कैहदा झमेला ऐ। कि'यां होग पही घट्ट जां बद्ध मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

> समदर्शी जेह्ड़ा खुआंदा ऐ, हर माहनू गी जो चांह्दा ऐ। करै भेद निं बंदे-बंदे च, ना चंगे ना गै मंदे च। दिक्खे राजा रंक फकीरें गी, इक्के नेहा पत्थरें हीरें गी। ओह्दी हद होऐ बेहद मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

कदें साथ सच्च दा दिता नेईं, कोई कम्म पवित्तर कीता नेईं कदें कीता नेईं इन्साफ मड़ा, मन कि'यां होना साफ मड़ा। करी तीरथ किश बी होना नेईं, लाई डुबिकयां मन धनोना नेईं। केह करदे तीरथ-हज्ज मना, मां अपनी-अपनी अंदर सद्द मना।।

> कुसै मनै नै मां गी जपेआ निं, ओहदे विरह च कोई तपेआ निं। कुसै अन्दर जोत जगाई निं, कि 'यां आक्खै मां आई निं। जे चाह्नां हासल करना लोऽ, तां ओहदे आंगर होइयै रौह। उस अग्गै झोली अड्ड मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

कुतै पानी चेतन चैंचल ऐ, कुतै बर्फ बनी दी निश्चल ऐ। तत्त इक्कै दौनें बिच झलकै, ओह्दा गै नूर सदा छलकै। भाएं जढ़ जां चेतन तत्त्व ऐ, ओह्दी लीला दा गै म्हत्तव ऐ। इ'ये ईश्वर अल्ला रब्ब मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।। ओह अगल-बगल कोई भड़के की, पानी बिच मछली तड़फै की। ओह रौंह्दी ऐ सदा अंग-संग, छड़ा दिक्खने दा तूं सिक्ख ढंग। ओह कुसै थमां नेईं दूर मना, कुस बिच नेईं उसदा नूर मना। सभनें दी जेहड़ी जज्ज मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

तूं करी लै बिंद क दान मड़ा, उत्थे होग तेरी पन्छान मड़ा। जो राहेआ उ'ऐ उग्गना ऐ, सद्कर्में गै उत्थे भुग्गना ऐ। नेईं चलनियां उत्थे गुज्झां न, यमदूतें मारनियां गुब्भां न। ऐहमें निं पाप तूं लद्द मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> जो करना ऐ तूं करदा निं, ते पाप-कर्म कोला डरदा निं। जींदे निं पुच्छे आ पानी ऐ, हुन बड़ै गी ढालें जानी ऐ। तूं करें श्राद्ध पर श्रद्धा नेईं, कम्म मनै कन्नै करदा नेईं।

कम्म पाप-पखंड दे छड्ड मना, मां अपनी अंदर सद्द मना।।

इन्ना हिरख दुनियां बिच लाया, फिरी-फिरिये तूं इत्थे आया लक्ख चरासी जून ते भुगती, मुक्ति दी नीं सोची युक्ति। तेरे कन्नै कुसै नेई जाना, खीर तोड़ी कुस साथ नभाना। बेही मां चरणें बिच सज्ज मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।

> ओह भाव नगर बिच रौंह्दी ऐ, भावें बिच सौंदी-बौंह्दी ऐ। कम्म औने किश बी कम्म नेईं, भावें दा होग जे थ'म्म नेईं। शबरी दे बैर केहड़े सुच्चे हे, छड़े भाव मनै दे उच्चे हे। सिक्खी लै तु'म्मी चज्ज मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

मां कोला उप्पर कक्ख नेईं, मां कोला किश बी बक्ख नेईं। चेतनता ओह्दी गुआही ऐ, सभनें बिच जेहड़ी समाई ऐ। सूरज गी बडलै ठुआलै दी, जेहड़ी जीव चराचर पाल्लै दी। तूं धारी लै उसी अज्ज मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> पंज ततें बिच जीवाणु ऐ, कुतै निराकार परमाणु ऐ। कुतै धड़कन ओह धड़का रदी, कुतै बनियै लहु चला र दी। प्हाड़ें सैलतन बदलें पानी, दरेआएँ गी देऐ रवान्नी। बदलें बिच पाऽ गड़गज्ज मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

ज्हारां, सूरज, ग्रैह् नखत्तर, रौह्न चमकदे यत्र-तत्र। पही बी करन नेईं इन्नी लोऽ, जिन्नी पही करी सकदी ऐ ओह्। जे अपना ओह् तेज खलारें, कदें निं कोई उसगी स्हारे। केह् आक्खे उसगी अग्ग मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।। कदें रूप बदल दा धारै दी, बनी सूरज धुप्प खलारै दी। कण-कण दे बिच ओह बस्सै दी, कुत्रै फुल्लें बिच ओह हस्सै दी। जेहड़ा नश्वर जगत चलामां ऐ, सब उस्सै दा परछामां ऐ। तूं उस्सै गी फ्ही भज्ज मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

एह् स्थूल जगत जो लब्भै दा, विराट रूप ओह्दा फब्बै दा। एह् सारी ओह्दी माया ऐ, उस मोह् दा जाल बिछाया ऐ। बिन फसे निं माहनू रेही सकदा, इस थमां मुक्त नेईं होई सकदा। मोह् सब थमां बड्डा ठग्ग मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> जीवें बिच जिसदी हलचल ऐ, ओह अजर, अमर ते निश्चल ऐ। पंज तत्त बी अमर खुआंदे न, होई किट्ठे जीव बनांदे न। बिन इंदे जीवन चलदा नेईं, जीवन दा बूह्टा फलदा नेईं। इ'ये रूह, मास ते हड्ड मना,

तन लाए तूं भगमीं टल्ले न, नेईं भाव मनै दे छल्ले न। लाई भगमें किश बी होना निं, जो चाह्नां ऐं ओह् थ्होना निं। भाएं भेस बनाना सौखा ऐ, भव सागर तरना औखा ऐ। भव सागर समझ निं खड्ड मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> सारे सुख बी घ्रिस्ती तूं छड्डे, पंज भूत मनै चा नेईं कड्ढे। लंघना हा जिद्धरा लंघेआ निं, मन महामाई बिच रंगेआ निं। जिस उसदी लोऽ गी दिक्खेआ ऐ, उस असली जीना सिक्खेआ ऐ ओह्दी जोती नै बलै जग मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

जलचर थलचर जीव चराचर, जगत अगोचर जां फ्ही गोचर। देव लोक जां धरती उप्पर, गास-पताल दी नुक्कर-नुक्कर। चार-चफेरै उसदी माया, कण-कण दे बिच रूप समाया। तूं उस रूपै गी सद्द मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> जंगल-जाड़ ते प्हाड़ बी सारे, धरती, सूरज, चन्न ते तारे। छर-छर नाड़ू मारन आले, निदयां-नाले बदलू काले। एह लभदी सब उसदी लीला, सोभै जिसदा अम्बर नीला। हस्सै दरेआएं च झग्ग मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

मन दूर विशें कोला धक्कना ऐ, नेईं रटना याद उसी रक्खना ऐ। मन नेईं जेचर उस बिच रुज्झै, बाज तेरी नेईं उत्थे पुज्जै। होग बाज जदूं भाव भरोची। बल्लें बी फ्ही जाहग सनोची। बिन भावें सब किश रद्द मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> सुखनें दी एह् कोठी तेरी, सज्जना निरी मिट्टी दी ढेरी। पाए सोचें दे जिस पर बाल्ले,

अक्खियां जिस दियां दौं परनाले। लहु-मासा दा गारा लाया, लिम्बी-पोच्ची इसी टकाया। भावें दा रक्ख दरग्ग मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

ग्यान वान बड्डे-बड्डे तपस्वी, ऋषि-मुनि योगी ते मनस्वी। छूही सके निं जिसदी छाया, भगत ध्यानू ने उसी पाया। हिरख जो लांदा उसनै बंदा, लोक-लाज ओह भुल्ली जंदा नच्चै होई निर्लज्ज मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> ब'ट्टें दे केई शिवलिंग ज्हारां, कुल देवी सतबैंती नारां। ब'ट्टें बिच बसदे न भगवान, देन भाव जदूं जीवन दान। भाव जगांदे श्रद्धा-भिक्त भाव गै करदे जागृत शिक्त तूं भाव नदी बिच बग मना मां अपनी अन्दर सद्द मना।

एह् प्राणी सारे मनके न, ओह्दी माला च जो बनके न। बिच तंद साहें दी फेरी ऐ, त्रुटदे गै मिट्टी दी ढेरी ऐ। पत्तरें पर त्रेलू दे मोती, इ'यां क्षणिक बलै जीवन जोती। सदा ओह्दी गै जगमग मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

> कु 'न अपना कु 'न पराया ऐ, तेरी समझै बिच निं आया ऐ। कुतै अपना समझी डु 'ल्ला नैं कुसै ई समझी पराया भुल्ला नै इत्थै तेरा अपना इक नेईं, तूं कुसै ई पराया दिक्ख नेईं। किश सोच तूं कर निं हद मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

जिस आत्म रूप ओह् पाया ऐ, आई समझै ओह्दी माया ऐ। उसी दुख दुआस निं करदा ऐ, कोई सुख सुआस निं भरदा ऐ। ओह् इक रस होइयै जींदा ऐ, जीवन दा अमरत पींदा ऐ। तु'म्मी पीऽ लै अमरत अज्ज मना, मां अपनी अन्दर सद्द मना।।

## नांऽ दा नशा

मां र'वै सदा मेरे अंग-संग, में ऐसा होई जा अंतरंग।

> मन मंदर म्हेशां जोत बलै, कम्म मेरा अपने आप चलै। नशा र'वै चढ़े दा नेहा पही, करी रक्खे मिगी बदेहा पही। मिगी र'वै खबर निं इक पल दी, दुनिया बिच कुसै बी हलचल दी। में म्हेशां र'वां बेहोशी च, धिक्कार जे आई जां होशी च। मेरे पर चढ़ी जा नेहा रंग, मां र'वै सदा मेरे अंग-संग।

इस लोक च र'वां में सुते दा, मैया दे लोक बिच उट्ठे दा। नींदर मिगी नेही पेई जा, हर त्रिश्ना मेरी सेई जा। अद्ध चेतन मेरा मन होऐ, उस लोक च सदा चतन्न र'वै। भगती दी नदी बिच न्होंदा जां, में मैल मनै दी धोंदा जां। लांऽ गोते में मां बनै गंग, मां र'वै सदा मेरे अंग-संग।

> नेही नशे दी सुस्ती छाई जा, मेरी नस-नस बिच समाई जा। मिगी होश जिंदू दी भुल्ली जा, त्रीऽ अक्ख पही मेरी खु'ल्ली जा। मेरा सुखना सच्चा होई जा, जो चाहनां ओह मिगी थ्होई जा। होशे दे नरक थमां नस्सी जां, जाई सुर्ग लोक बिच बस्सी जां। निं र'वै बकाया कोई मंग, मां र'वै सदा मेरे अंग-संग।।

पही नींदर मेरी खु'ल्लै नेईं, ते नशा बी मेरा उ'ल्लै नेईं। नेही चढ़ी दी र'वै खमारी मिं, नेईं विशें दी र'वै बमारी मिं। विकार कोई अन्दर उच्चै निं मनै तोड़ी वासना पुज्जै निं। पही खुशी दा पर्व मनाई लैं में, मां कन्नै हिरख बधाई लैं में। मेरा नच्चै खुशी च अंग-अंग, मां र'वै सदा मेरे अंग-संग।।

घर मिगी बेहोशी करदी जा, ते दुख मेरे सब हरदी जा। पही अमरत बर्खा ब'री चलै, कमरे बिच गिल्ला करी चलै। एह कदें बेहोशी मुक्कै नेईं, मेरी तार जुड़ी दी तुट्टै नेईं। केह करना होश च आइयै में, ते अपनी होश गुआइयै में। जित्थै र'वै विशें दी सदा जंग, मां र'वै सदा मेरे अंग-संग।

मन सदा नशे बिच दुत्त र'वै, इक्कै नेही जित्थै रुत्त र'वै। ना गरमी-सरदी तंग करै, ना जीवन कोई मंग करै। पही किश्ती आर जां पार होऐ, जदूं मां दे हत्थ पतवार होऐ। हर लिस्सी मनै दी आस पवै, इन्द्र बी अदूं दुआसा होऐ। निं कदें बेहोशी होऐ भंग, मां र'वै सदा मेरे अंग-संग।।

> लगातार बेहोशी चलदी जा, अन्दरै दे पाप ओह स'लदी जा।

मन बिंद बी थक्कै-हुट्टै नेईं, ते अक्ख बी अपनी पुट्टै नेईं। हुन देओ भांऽ लालच इसी लक्ख, बिन मां दिक्खै नेईं होर दक्ख। एह अमरत बूंदां पींदा जा, फ्ही असली जीवन जींदा जा। दिब्बयै जीने दा लुट्टै नंद, मां र'वै सदा मेरे अंग-संग।



山村东方岸东部。特别到

## नौमां रूप—सिद्धि दात्री

सिद्धियां सब न मां दे कोल, सिद्धि दात्री दी जै बोल।

> सब सिद्धियें दी मां ऐ मालक, सिश्टी दी बी जो ऐ चालक। अणिमा, महिमा, लिघमा आदि, देइये हरदी आदि-व्यादि। नौमें जदूं नराते औंदी, सिद्धि दात्री अदूं खुआंदी। रखदी म्हेशां पूरा तोल, सिद्धियां सब न मां दे कोल।।

किरपा जदूं ही मां दी होई, सिद्धि हर इक शिव गी थ्होई। अद्धा, देह देवी दा थ्होआ, अर्द्धनारीश्वर शिव पही होआ। मां दी मैहमा बड़ी ऐ म्हान, इंदे नै गै शिव भगवान। भिक्ति ऐ मां दी बड़ी अनमोल, सिद्धियां सब न मां दे कोल।। बाह्मां जिस शक्ति दियां चार, भगतें नै ओह् करदी प्यार। कि'यां पेई जा उस थां न्हेर, बाह्न ऐ फ्ही जिस मां दा शेर। हेठले सज्जै चक्र मां धारै, खब्बे हत्थ नै गदा लुआरै। भगत पुकारै करै मां तौल, सिद्धियां सब न मां दे कोल।।

खब्बा सेंख ऐ हेठले फब्बै, कमल-फुल्ल उप्परले लब्भै। जेहड़ा ऐ इस रूप दा साधक, उस लेई किश निं बनदा बाधक। उसदे बिच समर्था आई जा, ओह ब्रह्माण्ड दे बिच पही छाई जा। सब किश आई जा उसदे कोल, सिद्धियां सब न मां दे कोल।।

> जिस-जिस ने बी मां गी ध्याया, इच्छ रेही निं कोई बकाया। सिद्धि दात्री शक्ति ऐ खीर, सिद्धि-सम्पन्न बड़ी अमीर। पूजा मां दी जेहड़ा करदा, खुशियें कन्नै झोली भरदा।

नेईं करदी मां टाल-म-टोल, सिद्धियां सब न मां दे कोल।।





डॉ० बंसी लाल शर्मा

नांऽ : डॉ॰ बंसी लाल शर्मा

जन्म तिथि : 2 दिसम्बर 1956

जन्म थाह्र : अखनूर

माता-पिता : स्व॰ श्रीमती राजुकमारी ते दीवान चन्द शर्मा।

व्यवसाय : प्रिंसीपल रिटायर्ड (शिक्षा विभाग)

पता : संतरा मोड़ (पौनीचक) पो० ऑ० अकलपुर, जम्मू

**फोन नं** : 0191-2650811 (मो.) 94197-89332

रचनां : 1. डोगरी-हिन्दी तुलनात्मक अध्ययन (शोध प्रबन्ध)

2. अजौ दा डोगरी साहित्य : इक समीक्षा

3. दिक्खो ते सिक्खे का विता संग्रेह

4. श्रीमद् भगवद् विव्यत्यानुवाद)

5. डोगरी कविता : इस्टाइन्सी

6. सुर्गी नायिका : डोक्टी इविता संग्रैह

7. प्रो. लक्ष्मी नारायण शर्मा: व्यक्तित्व ते कृतित्व

8. समर्पण पत्तर : कविता संग्रैह् (तुं 'दे हत्थै च)

9. उद्धव शतक : डोगरी पद्यानुवाद

10. भाशा विज्ञान ते साहित्यालोचना सरबंधी शोध लेख, निबन्ध ते कवितां आदि मौलिक रचनां।